मुद्रक तथा प्रकाशक पन्द्रपानराम नाकान गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं० १९९२ प्रथम संस्करण ५२५०

### स्रोहरिः

# विपय-सूची

#### -49:60-

78

258

१३७

\$48

155

विषय

१३-प्रेमी भर्तीकी महिमा

१४-चाद विवादरूपी विप्त १५-भक्तिके प्रधान सहायक

१६-प्रेमा मस्तिका पल और मस्तिकी सर्वश्रेष्ठता

| र-भाषमा जार ।गयदव                  |                    |     | `   |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| र-देवर्षि नारद                     | ***                | ••• | •   |
| ₹-प्रेमरूपा भक्तिकास्वरूप          | •••                | ••• | ₹   |
| ४-प्रेममे अनन्यता                  | ***                | ••• | \$5 |
| ५-प्रेमरूपा भक्तिके लक्षण और र     | उदाहरण             | ••• | २२  |
| ६-वेमरूपा मक्ति फलरूपा है          | •••                | ••• | ४०  |
| ७-प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्स   | गकी महिमा          | ••• | ሄሪ  |
| ८-प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान बाधा ह | <b>कुसंग</b> ति है | ••• | ७२  |
| ९-मायासे कौन तरता है               | ***                |     | ७८  |
| १०-प्रेमरूपा मक्ति और गौणी मक्ति   | कास्वरूप           | ••• | ٠,  |
| ११-मक्तिकी सुल्मता और महत्ता       |                    | ••• | १०१ |
| १२-भक्तिके साधन और अन्तराय         | .:.                |     | १०५ |

# चित्र-सूची

| १—श्रीराघेइयाम      | ( वहुवर्ष ) |
|---------------------|-------------|
| २—भक्तितस्यका उपदेश | ( ,, )      |

३-आनन्दकन्द











पृष्ठ

१६९

आरम्भम



### श्रीराधेश्याम

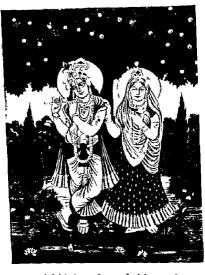

अहर समयः वीर्धाप सेमी घटेत नरस्य कि प्रजनटवरी यत्रीहीता रूपासुघयोज्जवला । इतपरिजनभ्रेणिचेतथकोरचमरङ्किमन्नति युवयोः सा ववभैन्दुद्वयो नयनाध्यति ॥ <sub>श्रीहरि</sub>। ख्रीउ चिनेटन

प्रार्थना और निवेदन

नवजरुधरवर्णे चम्पकोद्धासिकर्णे विकसितनरिनास्यं विस्फुरन्मन्दद्दासम् । कनकरुचिदुकुर्लं चारुबर्दाबचूरुं

कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ ग्रुखाजवशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धः

. करविनिहतकन्दुः वह्नवीप्राणवन्धुः । वपुरुपस्तरेणः कक्षनिक्षिप्तवेणु-

वेचनवज्ञगधेनुः पातु मां नन्दसन्।।।

त्रां च बृन्दावनाघीञ्च त्वां च बृन्दावनेश्वरि । काक्रमिर्वन्दमानोञ्यं मन्दः प्रार्थयते जनः॥ योग्यता मे न काचिद्वां कपालामाय यद्यपि l महाक्रपालुमौलित्वाचथापि कुरुतं कृपाम् ॥ अयोग्ये सापराधेऽपि दृश्यन्ते कृपयाकुलाः। महाक्रपालको हन्त लोके लोकेशवन्दितौ।। भक्तेर्वा करुणाहेतीर्लेशामासोऽपि नास्ति मे । महालीलेश्वरतया तथाप्यत्र प्रसीदतम् ॥ यदक्षम्यं चु युवयोः सकुद्धक्तिलवादपि। तदागः कापि नास्त्येव कृत्वादां प्रार्थये ततः ॥ एप पापी रुदन्तुचैरादाय रदनैस्तृणम्। हा नाथौ नाथित प्राणी सीदत्यत्र प्रसीदतम्।। हाहारावमसौ कुर्वन् दुर्भगो भिक्षते जनः। एतां मे भृणुतं कार्कं कार्क् शृष्टुतमीखरौ॥ वाचेह दीनया याचे साकन्दमतिमन्दधीः। किरतं करुणसान्तौ करुणोर्मिच्छटामपि II मधुराः सन्ति यावन्ती मात्राः मर्वत्र चेतमः। तेम्योऽपि ग्रेम मधुरं प्रसादीकुरुतं निजम्।। परमेवेदमनाथजनवत्सर्ही । नाथितं म्यं मासादास्यमेयासिन् प्रमादीकृहतं जने ॥ अञ्जलिं मृप्तिं विन्यस दीनोऽयं भिक्षते जनः । अस्य सिद्धिरभीष्टस्य सकृद्ष्युपपाद्यताम् ॥

( स्तवपुष्पाञ्जलि )

सन् १९१६ ई० में सबसे पहले मैंने देवर्षि नारदके सुत्रोंकी एक वँगलामें छपी हुई पुस्तक देखी थी। उस समय में पकान्तवासमें था। भगवान्की कृपासे परमार्थ-साधनकी और कुछ मन छगता था, उसमें देवपिंके सूत्रोंसे वड़ी सहायता मिली। वहीं सुत्रींपर विचार करते करते उनका भावार्थ लिखनेकी इच्छा हुई, और कुछ समय बाद भावार्थ लिखा भी गया। छपानेकी न उस समय इच्छा थी और न सुविधा ही। लगभग सन् १९२० ई० में मैं वस्वर्रमें था, वहाँ एक दिन श्रीवेंकटेश्वरप्रेसके खामी ख॰ सेठ खेमराजजीसे याताँ-ही-याताँमें सुत्रोंकी चर्चा चूछ गयी। उन्होंने वहे आग्रहसे पाण्डलिपि मझसे ले ली और छापनेके लिये उसे पेसमें भी दे दिया; परन्तु असायधानतावश वहाँ पड़ी रह गयी । मुझे कोई विशेष आग्रह था नहीं, इससे मैंने कोई ताकीद नहीं की। सेडजीका स्वर्गवास हो गया। उसके अनन्तर कई वर्षी वाद में वहाँसे उस प्रतिको वापस माँग लाया । छपचानेका मन नहीं था। सङ्कोच था कि भक्तिशाह्मपर में टीका लिखनेवाला कौन ! परन्तु ज्यों-ज्यों प्रसिद्धि बढ़ने छगी, वह सास्विक सङ्कीच हटने लगा । और अन्तमें छपाने की बात स्थिर ही गयी। मैंने फिरसे उसे पढ़ा; उसमें कई जगह परिवर्तन परिवर्द्धन जी आधर्यकता ज्ञान पढ़ी, इससे छपानेका काम रुक गया। इसवार भगवत-प्रेरणासे पुनः उसकी देख-भाल हुई। और कुछ

सुधार विगाड़ करनेके बाद कल्याणमें क्रमशः सब सूत्र छप गये । उसका कुछ परिवर्तित और परिवर्दित रूप इस पुस्तकमें है ।

जिस समय सन् १९१६ में इसका भावार्थ लिखा गया था। उस समय हिन्दीमें शायद एक दो टीकाएँ इसपर हुई होंगी। अव तो कई टीकाएँ हो छुकी हैं। इतना होनेपर भी इस टीकाको छपानेम दो ही कारण हो सकते हैं-वहला तो मान-बड़ाईकी छिपी हुई कामना और उसरा भक्तिशासकी आह्रोचनासे अपने कल्याणकी आशा । वस्तुतः भक्तिकी जितनी चर्चा हो उतना ही महल है। क्योंकि भगवरप्रेमकी प्राप्तिके लिये मक्ति ही सर्वप्रधान साधन है। और साध्यक्रपमें वही भगवत्येम है। बाशा है कि भक्त और विद्वान पाठकाण इस प्रकार विचारकर मेरे इस कार्यको नितान्त निन्दशीय नहीं समझेंगे और मेरी भृष्टतापर हामा करेंगे, साथ ही मेरी भृलोंके लिये क्षमा करेंगे। प्रेममें भाषाकी अपेक्षा भावका ही विदोष मूल्य हुआ करता है। यद्यपि मक्तिशास्त्रपर कुछ भी ब्याख्या-रूपसे लिखनेका मुझे अधिकार नहीं, तथापि आशा है कि इस कार्यमें मेरी जो भवृत्ति हुई, उसकी विश्व महानुभाव भगवतु-मेरणा और भगवत्कृपा समझकर मुझपर प्रसन्न होंगे। क्योंकि मगवत्रुपा विना मनुष्यकी उत्तम कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती। भक्तिशास्त्रकी आसीचना उत्तम-से उत्तम कार्य है ही। कारण, इसमें मगयान्के दिव्य गुण, मगयान्के अलौकिक मेम, भगवान्की मिक, मगवरममत्राप्तिके लाधन और थन्ततः भगवान्के पवित्र नामाँकी तो चर्चा हुई है। इससे अवदय ही मेरे नीरस और मक्तिशस्य हदयमें वुस्र

रसका और भक्तिका सञ्चार हुआ होगा। एक महात्मा भक्तके हन चन्नोंपर हमें दह विश्वास करना चाहिये कि भगवान्के पियत्र नाम-गुणोंके सरण और कीर्तनसे मनुष्यका कलुपित हृदय मो क्रमशः पियत्र होकर शिक्तुकी माँति सरल हो जाता है। भगवान्के गुण और नामोंका कीर्चन हृदयकी सारी कालिमानेके निश्चेपकपसे घो डालता है और प्रेमायेशके कारण शुद्ध और शानितमय दिव्य भावोंकी उत्पत्ति होकर उसके जम्म और जीवनको सफल कर देती है।

महापातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमध्युतम् । पुनस्तपस्ता भवति पड्किपावनपावनः ॥

'महापातकी व्यक्ति भी यदि निमेपमात्र श्रीभगवान्का घ्यान करे तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करनेवालोंको भी पवित्र कर सकता है।'

फिर इस प्रन्थमं व्याख्यास्पसे जो कुछ ठिखा गया है सो सभी सन्तोंकी जूठन-प्रसादी है। मेरा वस्तुतः इसमें कुछ है भी नहीं। इसिटिये पाठकोंको मेरी ओर न देखकर सूत्रकार, सूत्र और सूत्रकी व्याख्यास्पर्मे टिखे हुए शास्त्रों और सन्तोंके भावापर ध्यान देना चाहिये।

पद्दर्शनोंकी भौति भक्तिस्त्र भी एक दर्शन माता गया है। इसे भक्तगण सतम दर्शन कहते हैं। झान-विश्वानसम्प्रत पुरुप ही वास्तवमें मगवरमेमके प्रकृत अधिकारी होते हैं। देवर्षिने चौरासी स्त्रोंमें ही भक्तितस्यको व्याच्या भक्तिके अन्तराय, मिकके सावन, भक्तिकी महिमा और मक्तोंका महत्रय मलीमाँति प्रकट कर दिया है। अवस्य ही इसमें भगवान्के समुण साकार दिव्य खरूपकी भक्तिका वर्णन है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि झानसे इस भक्तिका कीई विरोध है। वरं स्वयं देवपिंते 'वजनीपियोंका उदाहरण देकर उनके मनमें श्रीभगवानके माहात्म्यका ज्ञान होना सिद्ध किया है। श्रीमगवान्का ज्ञान ही न हो तो प्रेम किसमें हो। और यह तस्य सत्य ही है कि अभिन्न अधण्ड अनस्य अविकारी प्रेम होनेपर ही हृदयके असली तत्त्वका-प्रियतमके भनकी वातका पता लगता है। अतयव झान और अक्तिका इसमें कीई विरोध नहीं समझना चाहिये । इसी प्रकार कर्मका भी विरोध महीं है। भगवानके छिये निष्काम कर्म करनेकी तो आज्ञा ही दी है। और कमोंका सर्वथा त्यागी मक भी अहर्निश भगवान-के प्रेममें मस्त होकर भगविच्यन्तनरूपी कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता। इसल्यि देवर्षिक्थित मिक्कमें ज्ञान और कर्म दोनों ही हैं, अवस्य ही वे होने चाहिये भक्तिके अनुकृछ । शुक्त ज्ञान और कर्मको इसमें स्थान नहीं है। इसमें ऊपर-नीयी वाहर-भीतर सर्वत्र रस-ही-रस है। मगवाम् रसमय हैं ही। और उसी रसमें परम आनन्द है। श्रुति भी यही कहती है-

'रसो वै सः । रसंहोतायं खब्बानन्दी भन्नति ।'

भक्तिसे हो उस रसमय भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होते हूँ। भक्तिसे हो वह ऋषि-मुलि-देयदुर्टभ परमानन्द मिछता है। सतप्य मिकिका ही बाश्यर सबको छेना चाहिये। श्रीमद्रागवतमें कहा गया है—

सूर्यभगवान् रोज-रोज उदय और अस्त होते हैं, इसमें मनुष्योंकी लायु कुशा ही तप्त होती है । वस, उतना ही समय सफल होता है जिसमें हरिचर्चा की जाती है। संसारमें जीते रहना, और स्नाना-पीना कोई महत्त्वकी वात नहीं है। जैसे मनुष्य जीते हैं, वैसे ही क्या जड़ बृक्ष नहीं जीवित रहते हैं छोडारकी घोंकनी क्या मनुष्योंके समान ही साँस गई छेती ? गाँवोंके पद्म, कुत्ते, सूथर आदि क्या भोजन नहीं करते और मलमूत्रका त्याग नहीं करते ? कुत्ते जिस प्रकार दर-दर भटकते हुए लाठियाँ खाते हैं, गाँवाँके सूबर जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं। ऊँट जैसे काँटे पाता है और गदहा जैसे केवल बोझ ढोता है। ठीक वैसे ही भगवान्की भक्तिसे हीन मनुष्य कत्तेके समान सब बीरसे तिरस्कार पाता है, सूअरके समान असार विषयाँको ग्रहण करता है, ऊँटके समान दुःराभरे विषयस्पी काँटोंको खा-खाकर सरा दुखी रहता है और गदहेके समान संसारके भारको ढोता और रोता रहता है। मनुष्यके ये कान साँपके विलक्षे समान हैं जिनमें भगवान् श्रीकृष्णकी छोछा नहीं जाकर विषयवार्ता-रूपी साँप जाते हैं। यह जीभ मेंडककी जीभके समान है जो भगवान्के नाम-गुण नहीं गाती। वह सिर सुन्दर बालों और साजोंसे सजा हुआ होनेपर भी भारहप है जो श्रीहरिके सामने नहीं हुकता । ये हाथ मुर्देके हाथोंके समान हैं जो सीनेके गहनीं-से सजे होनेपर भी कभी श्रीहरिकी सेवा नहीं करते । मनुष्यकी ये आँखें मोरकी पाँखोंमें दीखनेवाली आँखोंके समान मुखा है जो भगवान्की पवित्र मृतियोंका दर्शन नहीं करतीं। ये पैर पेट्रॉके समात व्यर्थ हैं जो मगवान्के पवित्र स्थानों (मन्दिएँ श्रीर तीयों) में नहीं जाते। यह मनुष्य जीता ही मरेके समान है जो श्रीमगधानकी चरणधृष्टिको सिरपर नहीं धारण करता या भगवानके चरणोंपर चड़ी हुई तुष्टसीकी गन्धको नहीं सुँचता। श्रीर यह हृदय तो चचका ही है जो श्रीहरिनामीको सुनकर उमट्ट नहीं बाता, गहद नहीं होता, जिससे रोमाञ्च नहीं होता श्रीर नेप्रोम शानन्दके श्रीस् नहीं भर बाते।

अन्तमं में अत्यन्त यिनम्रभायसे भगवान्ते मेमी समस्त भकाँके घरणकमलोंमें यदी प्रार्थना करता हूँ कि बापलोग स्वत प्रहा प्रार्थना करता हूँ कि बापलोग स्व मिलकर मुद्यको रूपापूर्वक ऐसा बादीपाँद एँ, जिससे मेरा मन-मधुकर सदा श्रीमगवान्के घरणकमलोंमें ही विदरण करनेयाला यन जाय। पर्योकि मनुष्यको तमीतक भग होत, स्टूहा, परिभव या लीम रहता है जवतक कि यह भगवान्के घरणोंका बाध्य नहीं लेला—

ताबद्धयं द्रविणगेहबुद्धत्रिमित्तं शोकः स्पृद्धा परिमवी विपुल्ख लोमः ।

तावन्ममेत्यसद्वग्रह आर्तिम्हं

यावन्न तेऽङ्घिममयं प्रवृणीत लोकः ॥

(थ्रोमदागवत ३।९।६)

भक्तींके चरणरजका दासानुदास

हनुमानप्रसादः पोद्दार

## देवार्षि नारद अहो देवर्षिकेयोऽयं यस्कीर्ति वार्क्षक्यन्यनः।

गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्॥ (श्रीमद्रागवत १।६।३९)

'अहो ! ये देविर्षि नारदनी धन्य हैं, जो बीणा बजाते, हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत्को आनन्दित

करते फिरते हैं।' कारक पुरुप जगत्में नैसे ही डोककत्याणार्प आते और

कारम पुरुष जात्म वस हा टाककस्याणाय जात जार विचरते हैं, जैसे खपं मगान् अवतीर्ण होते हैं । श्रीमगयान्की पवित्र टीटाके टिये मूर्मि तैयार कर देना, उनकी टीटाके टिये वैसे ही टीटोपयोगी उपकरणोंका संग्रह करना, डीटामें सहायक होना, यह उनका खाभाविक कार्य होता है । ऐसे महापुरुप मुक्त होनेपर भी मुक्त न होकर जगत्में जीवोंके साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। यों तो इनका कार्य सदा ही अग्राधितरूपसे चलता रहता है, परन्तु किसी खास भगवदवतारके समय इनका कार्य विशेषरूपसे वढ जाता है। इनका मंगलमय जीवन जगतके महान् मंगलके लिये होता है । अविद्या, अहद्गार, ममत्व, आसक्ति आदिसे सर्वेषा रहित ये महापुरुष यन्त्री भगवान्के हार्योमें यन्त्रवत् कार्य करते रहते हैं। इनके सारेकार्य भगवानके ही कार्य होते हैं। ऐसे ही महापुरुपोंमें देवर्षि नारदजी एक हैं । सभी युगोंमें, सभी ठोकोंमें, सभी शाखोंमें, सभी समाजोंमें और सभी कार्योंमें नारदजी-का प्रवेश है । आप सत्ययुगनें भी थे; त्रेता, द्वापरमे भी और इस घोर कलिकालमें भी, कहते हैं कि, अधिकारी भक्तींको आपके ग्रुम दर्शन द्वा करते हैं। गोडोक, वैकुण्ठठोक, इहाडोक आदिसे ठेकर तल-अतलादि पातालतक सर्वत्र आपका प्रवेश है। और योगबळसे मन करते ही तुरन्त कहाँसे कहाँ पहुँच जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्रीमें आप दृष्टिगोचर होते हैं । साक्षात् भगवान् विष्णु, शिव आदिसे ठेकर धीर राक्षसतक आपका सम्मान, विश्वास और आदर करते हैं । देवराज इन्द्र भी आपके बचनोंका आदर करते हैं, और देवरात्रु हिरण्यकशिपुकी पत्नी कवाध् भी आपकी बातपर विश्वास कर आपके आश्रममें अपनेको सुरक्षित समझती है । कहीं आप व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव-सरीखे महापुरुपोको परमतत्त्वका उपदेश देते दिखायी देते हैं. तो कहीं दो पक्षीमें कलह और विवाद खड़ा कर देनेके प्रयासमें रुगे दीखते हैं । वास्तवमें आप अपने लिये कुछ भी नहीं करते । जिस कार्यसे जिसका मंगल देखते हैं और भगनान्की छीछाका एक सुन्दर दश्य सामने छा पाते हैं, उसी कार्यको करने छगते हैं । इनका विवाद और कल्ह कराना भी छोकहितार्थ और भगवानकी छीछाके साधनार्थ ही हुआ करता है । क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवानुकी ही चेष्टा होती है। इनको तो वस्तुतः भगवान्का 'मन' ही समझना चाहिये: गम्भीर दृष्टिसे विचार करनेपर भगवत्कृपासे यह वात स्पष्ट दीखती है। कुछ छोग कहते हैं कि नारद नामके कई मिन्न-मिन्न व्यक्ति हर हैं। उनमें वे सात मुख्य मानते हैं---१-ब्रह्माके मानस पत्र, २-पर्वत ऋषिके मामा, ३-विश्वष्टपरनी अरुन्धतीके भाई या सत्यवती नामक स्त्रीके खामी, ४-यहाँकी वहाँ करके आपसमें छोगों को भिडा देनेवाले, ५-कुनेरके सभासद्, ६-भगवान् श्रीरामकी समाके आठ धर्मशाक्षियोंमेंसे एक और ७-जनमेजयके सर्पयज्ञके एक सदस्य ।

यहाँपर हमें न तो इस थिवादमें पडना है कि नारद एक ये या अनेक, और न निवाद करके इसका निर्णय करनेकी हममें योग्यता ही हैं । हाँ, हमारी दृष्टिमें तो हमें एक ही नारद दिखायी देते हैं जिन्होंने भिन्न-भिन्न कर्ल्यों और युगोंमें भगवान् के यन्त्रकी हैसियतसे विभिन्न कार्य किये हैं और कर रहे हैं । यहाँ तो हमें नारदनीके उस कार्यक सम्बन्धमें कुछ कहना है जिसका सम्बन्ध भक्तिसे हैं । और वास्तवमें यही नारदनीका प्रधान कार्य है । समस्त शाखोंके सुपण्डित तथा समस्त तत्वोंके झाता और व्याख्याता होकर मी अन्तमें नारदंजी मगवान्सी भिक्तिका ही उपदेश करते हैं । वालमीकि, व्यास, ग्रुकदेव, प्रहाद, ध्रुव आदि महान् महासाओंको भगवद्गक्तिमें लगते हैं। इतना ही नहीं, रवयं वीणा हापमें टेकर सभी युगों और सभी समाजोंमें निर्मय और निर्मित हुए सदा-सर्वदा भगवान्के पवित्र सामाजोंम गान करते हुए सारे विश्वके नर-नारियोंको पवित्र और भगवन्मुखी करते रहते हैं। इन भगवान् श्रीनारदने अपने दो कल्पोंके चित्रका कुछ सर्व वर्णन किया है। आगवतमें उक्त प्रसह वहा ही सुन्दर है। अपने और पाठवोंके मनोरक्षनके लिये उसका कुछ पर्य नीचे दिया जाता है।

दिव्यदृष्टिसम्पन्न महर्षि व्यासुनीन छोगोंके कल्याणके लिये विदेकि चार विभाग किये । प्रधम नेदरूप नानास्त्र्यानोंसे पूर्ण महाभारतको रचना की । पुराणोंका निर्माण किया । इस प्रकार सम प्राणियोंके कल्याणमें प्रकृत होनेपर भी व्यासमगवान्को तृति नहीं हुई, उनके चित्रमें पूर्ण शान्ति न हुई, उन्हें अपने अन्दरकुळ कमी सीप्रतीत होती ही रही। तम वे कुछ उदास-से होकर सरस्त्रती नदीके तट्यर वैठकर विचारने छो—"मैने सब कुछ किया, तथापि मुझे अपने अन्दर कुछ अभायका-सा अनुभव क्यों हो रहा है ! क्या मैंने भागवतपनी विसारसे निरूपण नहीं किया । क्योंकि भागवत पर्म ही परोष्ट और परमहस मक्तींच प्रिय हैं । वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि हरिगुण गाते प्रसन्नवदन श्रीनार्दजी'— वहाँ आ पहुँचे । आदमगत और कुशस्त्रसाचार पृष्ठवे-कहनेके

बाद श्रीज्यासजीने अपनी स्थिति बतलाकर देवपिँसे उसके छिये उपाय पूछा । तब श्रीनारदजी कहने लगे---हे मुनिवर्ष ! आपने अपने प्रन्योगें जिस प्रकार अन्यान्य

धर्मीका वर्णन किया है, उसी प्रकार भगवान्की कीर्तिका कीर्तन नहीं किया । इसीछिये आपके मनमें उदासी छायी है । जिस वाणीमें--जिस कवितामें जगत्को पवित्र करनेवाछे भगवान् श्रीवासदेवकी महिमा और कीर्तिका वर्णन नहीं किया गया है, वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और चित्र-विचित्र पदोंवाली (कान्यगुणसम्पन्न) होनेपर भी सारासारको जाननेवाले ज्ञानी-छोग उसे 'काकतीर्ष' के नामसे पुकारते हैं । अर्थात् जैसे विद्यापर चौंच मारनेवाले कौओंके समान मलिन विषयभौगी कामी मनुष्यो-का मन उस कवितामें रमता है वैसे मानसरोवरमें विहरण करनेवाले राजहंसोंके समान परमहंस भागवतोंका मन उसमे कमी नहीं रमता । परन्तु सुननेमें कठोर और का्ट्युालंकारादिसे रहित, एवं पद-पदपर व्याकरणादिसे अशुद्ध होनेपर <del>ही</del> वह वाणी परम रम्य और जनसमूहके पार्पीको नाश करनेवाछी होती है जिसमें भगवान्के नाम और भगवान्के गुर्णोकी चर्चा भरी होती है । अतएव उस भगवदुण-नामसे पूर्ण वाणीको साधु-महात्मागण सुनते हैं, सुनाते हैं और कीर्तन करते हैं । हे मुनिवर ! आप अमोघदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिये अब आप संसारके कल्याणके लिये श्रीहरिकी टीटाओंका वर्णन कीजिये । विद्वानोंने मनुष्यके तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदिका परम फल केवल एक-मात्र मित्तपूर्वक श्रीहरिका गुण वर्णन करना ही बतलाया है।

मेरे पूर्वजन्मका इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिये कि श्रीहरिके गुणश्रवणसे मैं क्या से न्या हो गया ।

हे महामृति, में पूर्वकालमें एक दासीपुत्र या। एक समय चातर्मास्य वितानेके लिये वर्षाकालमें हमारे गाँवमें वहत-से महात्मा पचारे । मैं छोटा वालक या । मेरी माताने मुझे उन महापुरुपोंकी सेवामें लगा दिया । मैं उन महात्माओंके सामने किसी प्रकारका छडकपन नहीं करता था. सब खेळोंको छोडकर शान्तिके साथ उनके चरणोंमें वैठा रहताका। और वहुत ही कम वोछता था। इन्हीं सब कारणोंसे वे महात्मा समदृष्टि होनेपर भी सुझपर प्रसन्त होकर विशेष कृपा रखने छगे। उन मुनियोंकी आज्ञासे मैं उनके पत्तोंमें बची हुई जुठन खा छेता था । इसीके प्रभावसे मेरे सन्पूर्ण पाप नष्ट हो गये । ऐसा करते-करते कुछ समयमें मेरा चित्त शुद्ध हो गया जिससे उनके धर्ममें (भागवतधर्ममें ) मेरी रुचि हो गयी। वहाँ वे छोग नित्य श्रीकृष्णकी कथाएँ गाते थे और मैं उन महात्माओंके अनुप्रहसे उन मनोहर क्याओंको श्रदाके साथ सनता था। ऐसा करते-करते श्रीभगवानुमें मेरी भक्ति हो गयी। हे महामुनि ! पहले भगवान्में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर दृढ मति हो गयी । उस विशुद्ध दृढ बुद्धिके प्रभावसे में अपने माया-रहित शुद्ध परमसरूपमें समस्त सत्-असत् प्रपञ्चको मायासे कल्पित देखने लगा। इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं-भर वे महात्मा प्रतिदिन भगवान्के निर्मेळ यशका गान करते रहे. जिसके सननेसे मेरे इदयमें रजोगुण और तमोगुणको नाश करने-वाटी सार्विकी भक्ति उत्पन्न हो गयी । मुझको अनुरागी, आश्रित, जितेन्द्रिय, श्रद्धाञ्ज और पापहीन बाटकरूप दास समझकर दीनीं-पर दया करनेवाले उन महात्माओंने गाँवसे जाते समय परम ऋषा करके साक्षात् भगवान्के द्वारा कहा हुआ गुखतम ज्ञान मुझसे कहा, जिस ज्ञानके द्वारा मैं भगवान् बाहुदेवकी मायाके प्रमावको जान गया, जिसके जाननेसे पुरुष परमात्माके परमपदको प्राप्त होता है।\*

इसके अनन्तर मुझे झानोपदेश करनेवाले महात्मा तो दूसरी जगह चले गये । मैं उनके बतलानेके अनुसार मजन करता रहा । मेरी माताके में हो एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझपर माताका बड़ा भारी रनेह था । वह मुझको हो अनन्य गति समझती थी । एक दिन कालग्रेरित सर्पने मेरी स्नेहमयी माताको हस लिया, जिससे

 प्रसिद्ध गीताके टीकाकार महात्मा श्रीमधुसुदन सरस्वतीजीने अपने भक्तिरसायन-प्रत्यमें देविष नारदेवीके इसी क्रमका अनुसरण करते हुए भक्तिकी ग्यारह शुमिकाएँ वतलायी हैं—

प्रथमं महतां सेवा तद्दयापात्रता ततः।
श्रद्धाऽत्रय तेषां धर्मेषु ततो हरियुणश्रुतिः॥
ततो दगबुद्धोरत्वातः स्वरूपाधियातिसतः।
प्रेमवृद्धिः परानन्दं तस्याय एकुरणं ततः॥
मगवद्धमित्रातः स्वस्मित्तद्वपुणसाण्यित।।
प्रेमणोऽप्य परमा काङ्गेरवृदिता मित्तमूमिकाः॥

१-प्रथम महापुरपोकी सेवा, २-तदनन्तर उनकी द्यापात्रता, ३-उससे इनके धर्मोपर श्रदा, ४-श्रदासे हरियुणका श्रयण, ५-श्रवणसे प्रेमके अद्भुष्णी उत्पत्ति, ६-प्रेमसे सक्त्यमाति, ७-उससे प्रानंदन्त स्तर्पमे प्रेमबुद्धि, ८-प्रेमहिद्धि परमानंदन्त स्रप्ता, १-उससे आपनेम तिहा, १०-उससे अपनेम उन गुणोका प्राक्त्य, और ११-उससे प्रपनेम व्यक्ति प्रमाणका प्रकृत्य, और ११-उससे प्रामक्ति प्रामक्ति प्रामक्ति प्रामक्ति प्रमाणकी प्रकृत्य ।

उसनी मृत्यु हो गयी । तर 'भक्तोंना कल्याण चाहनेवाले भगनातृते मुझपर हुपा की' ऐसा मानकर में उत्तर दिशाक्षी और चल दिया । और यहाँ एक बने बनमें पहुँचकर नदीकिनारे एक पीपल्के इक्षनी जड़में बैठकर भगनातृका चित्तन और चित्तको एकाम करके मिक्तपूर्वक मगनातृके चरण-कमलेंका व्यान करने लगा । उस समय प्रेमावेशसे मेरी लॉखोमें आनन्दके ऑसू मर आये । और मैंने देखा, मेरे हदयमें भगनातृ श्रीहरि मक्ट हो गये । भगवान्के दर्शन पाते हो प्रेमनी बाद-सी आ गयी । मेरे रोम खड़े हो गये । मैं आनन्दके

समुद्रमें डूव गया और संसारसहित अपने आपको भूछ गया ।

सहसा मगरान्का वह मनमोहन परम सुन्दर रूप अन्तर्हित हो गया। तय मुझे वडा दु ख हुआ। मैं पून दर्शनार्थ चेष्टा करने लगा, तन मैंने आफाशवाणींसे सुना कि 'हे बालक ! इस जन्ममें तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे, प्रेम बढानेके लिये मैंने एक बार त्रज्ञे दर्शन दिये हैं । अल्पकालके सत्संगके प्रतापसे तेरी मुझमें दद मिक हुई है। त इस दारीरको छोडकर मेरा निजजन होगा, मुझमें तेरो अचल युद्धि होगी और मेरी कृपासे कल्पान्तमें भी तुझे इस जन्मको बार्ते याद रहेंगी।' तत्र मैंने अपनेको भगवान्का कृपापात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और छन्ना छोडकर भगवान्के परम गुप्त कन्याणमय नाम और गुणींका कीर्तन और स्मरण करता हुआ सन्तोपके साथ अहङ्कार और ईर्प्या स्यागकर निरीह हुआ संसारमें विचरने लगा । मैंने श्रीकृष्णमें मन लगाकर संसारका संग त्याग दिया । यणासमय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया और मुझे शुद्ध दिव्य पार्पददेहकी प्राप्ति दुई ।

तदनन्तर कन्पने अन्तमें संसारको अपनेमें छीन करके प्रज्यसमुद्रमें शयन करनेवाले ब्रह्माजीने हदयमें खासके ताप मैंने प्रनेश किया । सहस्र पुगके उपरान्त जन ब्रह्माजी जगत्की रचना करने छो तन मरीचि आदि ऋषियोंके साथ उनके खास-से मैं उपन हो गया ।

तत्रसे अटाण्ड ब्रह्मचर्यवा व्रत धारण करके में तीनां लोगों में बाहर भीतर चाहे जहाँ निचरता हूँ। मगवान्की इपासे मेरे लिये यहाँ भी रुकाउट नहीं है। खयं भगउान्की दी हुई इस खरमय ब्रह्मसे निभृषित बीणाको जनाकर हरिगुण गाता हुआ में सर्वत्र विचरता हूँ। भगउान्की मुझपर इतनी अपार कृपा है कि जब में प्रेमसे गद्भद होतर भगउान्की छोला गाता हूँ तभी मंगलकीर्ति प्रथचरण भगवान् उसी धण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देने हैं, जैसे कोई किसी में पुनारते ही शीव आ जाता है।

जो लोग भोगों तो इच्हासे बार-बार व्यवस्थित होकर संसार-को विषय-भोगोंने आसक हैं उनके संसारतागरसे तरनेके लिये केवल श्रीहरिचर्चा ही ढब नौका है। इसीलिये में अपने और लोगों के कल्याणके लिये सदा-सर्वदा हरिगुणगान करता हुआ विचरण करता हूँ। मगवान् श्रीहरिके मजनसे निषयी पुरुषोंका चित्त जितना शीव्र शान्त होता है उतना योगादिके द्वारा नहीं होता। रतना कहकर हरिगुणगाते हुए श्रीनारदजी वहाँसेचल दिये।

महाभारतमें कहा है कि देविष नारदजी समस्त वेदोंके तत्त्वज्ञ, देवताओंके पूच्य, इतिहासपुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत कल्पोंकी बातोंको जाननेवाले, धर्म-तत्त्वके झाता, शिक्षा-कल्प-व्याकरणके असाधारण पण्डित, संगीतविद्यारद, परस्पर विरुद्ध विधिवाक्योंकी मीमांसा जाननेवाले, वाक्योंका पृथकरण करनेमें पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेधावी, स्मृतिवान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणोंद्वारा वस्तुका विचार करनेमें समर्थ, गृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी शङ्कालेका समाधान करनेवाले, धर्म-अर्थ-काम-मोध्यके तरवको जाननेवाले, योगवलसे समस्त दिशाओंसे परिपूर्ण भूमण्डल्के प्रत्यक्षर्द्वा, मोक्षाधिकारके झाता, कल्याणके लिये विवाद खड़ा कर देनेवाले, सन्धि और विप्रहक्ते सिद्धान्तोंके बाता, अलुमानसे ही कार्यका तत्त्व जानो-वाले, समस्त शांखोंके पूर्ण पण्डित, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त सहणोंके आधार और अपार तेमस्ति थे। वे ज्ञानके

महान् सारूप और आशार्ष थे । ऐसे देवपि नारदंजीने सब कुछ उपदेश करनेके बाद 'अपातो भक्ति व्याख्यास्यामः' कहकर अन्तमें मकितत्त्वका उपदेश किया । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिका दर्जा बहुत हो ऊँचा है ।

खरूप, विद्याके भाण्डार, आनन्दके समूह, सदाचारके आधार, सब भूतोंके अकारण प्रेमी, विश्वके सहज ही हितकारी, भक्तिके

इस प्रकार लोगोंपर अकारण इपाके कारण हिरगुण गाते हुए क्रिलोकीम प्रमनेवाले देवर्षि नारदनीके चरणोंमें प्रणामकर हमलोगोंकी उनके परम प्रिय भक्तिके अनुपन उपदेशीकी प्यानसे पढ़कर तदनुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये।



श्रीहरिः

# प्रेम-दुर्शन

(देवर्षि नारदरचित भक्तिसूत्र )

# प्रेमरूपा भक्तिका खरूप

अथातो भक्ति व्याख्यास्थामः ॥१॥

१-अब हम मक्तिकी व्याख्या करेंगे।

कि भक्तिमार्गके आचार्य परम भक्तशिरोमणि, सर्वमूतहितमें रत, दयानिधि देवपि नारदजी अन्यान्य सिझान्तोंकी व्याख्या तो कर चुके; अब जीवोंके कन्याणार्थ परम कन्याणमयी भक्तिके खरूप और साधनोंकी व्याख्या आरम्म करते हैं। नारदजी कहते हैं—

इस सूत्रके 'अय' और 'अतः' शब्दसे यह प्रतीत होता है

सा त्वस्मिन्\* परमप्रेमरूपा ॥२॥

a पारभेद "कस्मै"

ঽ

### २-वह (भक्ति) ईश्वरके प्रति परम प्रेमरूपा है।

भक्तिके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं, परन्तु नारदजी जिस भक्तिकी व्याल्या करते हैं वह प्रेमस्रस्त्या है। भगरान्से अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। झान, कर्म आदि साथनोंके आश्रयसे रहित और सन्न ओरसे एष्ट्राश्ट्रम्य होन्नर चिन्नष्टति अनन्य भावसे जन केतल भगनान्से हो छग जाती है; जगर्दके समझ पदार्थोसे तथा परलोककी समस्त सुख-सामप्रियोसे, यहाँतक कि मोक्ष सुखसे भी चिन्न हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगनान्से लगा रहता है; सारी मनता ओर आसक्ति सन पदार्थोसे सर्वधा निकल्क सर्वकार प्रमान प्रेमतं कहते हैं।

#### अमृतखरूपा च ॥३॥

### रे-और अमृतस्तरूपा (भी) है ।

भगनान्में अनन्य प्रेम ही बाह्यवमें अमृत है; यह सुबसे अभित मधुर है और जिसको यह प्रेमामृत मिछ जाता है वह उसे पानकर अमर हो जाता है । छोकिक बासना ही मृत्यु हे । अनन्य प्रेमी मक्तके हृदयमें भगवधेमकी एक नित्य नयीन, पवित्र वासनाके अतिरिक्त दूसरी कोई बासना रह ही नहीं जाती । इसी परम दुर्छभ बासनाके कारण वह भगनान्की मुनिमनहारिणी छीलाका एक साधन उनकर कर्मगलनमुक्त जन्म-मृत्युके चमरसे सर्थया दूद जाता है । वह सदा भगनान्के सुमीय निवस्स क्रस्टा है और

भगवान् उसके समीए ! प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान्का यह नित्य अटल संवोग ही वास्तविक अमरत्व है । इसीसे भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं ।

अस विचारि हरिभगत सवाने। मुङ्गि निरादिर भगित छुमाने ॥ यञ्चक्य्वा पुमान् सिन्दो भवति, अमृतो भवति, तप्तो भवति ॥४॥

४-जिसको (परम प्रेमरूपा और अप्टतरूपा भक्तिको) पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता हैं, अमर हो जाता हैं (और) सृप्त हो जाता हैं।

जिसने भगवद-प्रेमामृतका पान कर लिया, वही सिद्ध है। 'सिद्ध' शन्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोंसे अभिप्राय नहीं है। प्रेमी मक्त, इन सिद्धियोंकी तो वात ही क्या, मोक्षरूप सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी मक्की सेवाके लिये अयसर दूँदा करती हैं, परन्तु वह भगविष्ठमके सामने अय्यन्त तुष्छ समग्रकर इनको खीकार ही नहीं करता। खर्य भगवान कहते हैं—

> न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौगं न रसाधिषस्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भयं वा मय्यर्णितारमेच्छति महिनान्यस्॥ (श्रामझा॰ ११। ११) ११

> 'मुझमें चित्त छगाये रखनेवाछे मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर

ब्रह्माका पद, इन्द्रासन, चक्रवर्ती राज्य, छोकान्तर्रोका आधिपत्य, <u>योगकी सव सिद्धियाँ</u> और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते।

एक भक्त बहते हैं--

रोमाञ्चन चमरहता ततुरियं भक्त्या मनी नन्दितं प्रेमाञ्चणि विभूपयन्ति वदनं कण्डं गिरी गद्धाः। नासाकं क्षणमान्नमध्यवस्यः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमिश्र दात्याय छीछायते॥ (बोधसार)

'त्रियतम ओङ्गण्यानी पूजा करते समय शारीर पुछकित हो गया, भक्तिस मन प्रफुछित हो गया। प्रेमके आँसुओंने मुखको, और गद्गद बाणीने काठको सुद्योगित कर दिया। अन तो हमें एक क्षणके छिये भी फुरसत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषयको स्वीकार करें। इतनेपर भी सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियाँ न जाने क्यों हमारे दरवाजेपर खड़ी हमारी दासी वननेके छिये आहर हो रही हैं।'

मक्त यदि मुक्ति और मुक्तिको स्वीकार कर छे तो वे अपना परम सौमान्य मानती हैं, परन्तु भक्त ऐसा नहीं करते।

> हरिमक्तिमहादेव्याः सर्वा मुक्त्यादिसिद्धयः। मुक्तयश्चाद्वतास्त्रस्याद्वेटिकायदनुमताः॥

( भारदपाळरात्र )

'मुक्ति आदि सिदियाँ और अनेक प्रकारकी विलक्षण मुक्तियाँ ( भोग ) दासीकी माँति हरिमक्ति महादेवाँकी सेवामें लगी रहती हैं ।' काकभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं---

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करह उपाई॥ तथा भोष्छ सुसु सुनु सगराई। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥

इसलिये यहाँ सिद्धिका अर्घ 'कृतकृत्यता' लेना चाहिये । भक्त-को किसी वस्तके अभावका बोध नहीं रहता। वह प्रियतम भगवान्के प्रेमको पाकर सर्वया पूर्णकाम हो जाता है। यह पूर्णकामता ही उसका अमर होना है। जबतक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्णकाम नहीं होता, तबतक उसे बारंबार कर्मवश आना-जाना पडता है । पूर्णकाम भक्त सृष्टि और संहार दोनोंमें भगवानुकी छीलाका प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेळ समझता है। वास्तवमें उसके लिये मृत्युकी ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु-लीलाके सिवा मृत्युसंश्चम कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती, और इसलिये वह तृप्त हो जाता है । जबतक जगत्के पदार्योकी ईश्वर-रीलासे अलग कोई सत्ता रहती है तमीतक उनको सुखद या दु खप्रद समझकर मनुष्य निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदार्थोकी इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब सबका मूळ स्रोत, सबका ययार्थ पूर्ण खरूप उसे मिल जाता है तब उन खण्ड ओर अपूर्ण पदार्थों की ओर उसका मन ही नहीं जाता । वह पूर्णको पाकर राप्त हो जाता है।

यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचिति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ ५-जिनके (प्रेमलरूमा भक्तिके) प्राप्त होनेपर मुख्य न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेप करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता है और न द्वेस (विययभोगोंकी प्राप्तिमें) उत्साह होता है।

वह प्रेमी मक उस परम महान् वस्तुको पा छेता है, जिसके पानेपर सारी इन्झाएँ नष्ट हो जाती हैं। जगदके प्रेम, ऐक्स्प्रें, सीन्दर्य, वछ, यहा, झान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ, जिनके छिये भोगी और त्यापी सनी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सदा छण्याते रहते हैं, भगवजीमक्स्पी दुर्छम पदार्थके सामने अत्यन्त हुन्छ हैं। विश्वमार्स मेछे हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थोंको एक स्थानपर एकिन्न किसा जाय तो भी वे सन निष्कार जिस भगगान्त्यी समुद्रके एक जबरुणके समान हो होते हैं, वे भगवान् सर्च जिस प्रेमके आकर्षणसे सदा दिवे रहते हैं उस प्रेमके सामने संसारके पदार्थ किस गिनतोंने हैं है

धोशुकदेव मुनि वहते हैं—

यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रंयसेश्वरे। विक्रीडतोऽमृताम्भोघौ कि शुद्रैः पातकोहकैः॥

(ब्रीसद्धा०६। १२।२३)

'जो पर्म कल्याणके खामी भगनान् श्रीहरिकी भक्ति करता है वह अपूर्वके समुद्रमें क्षीडा करता है। गडैवामें मरे हुए मायूडी गन्दे जबके सदश किसी भी भोगमें या खर्गीदिमें उसका मन चटावमान नहीं होता।' प्रेमामृतसमुद्रमें हुवा हुआ मक्त क्यों अन्य पदार्थीकी इन्छा करने छगा ?

जैसे मक भोग, मोक्ष आदिको इच्छा नहीं करता; वैसे ही इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता। भोगोंके नाशको वह प्रमात्माकी छीछा समझता है, इससे सदा हर हाल्तमे आनन्दमें ही रहता है। परन्तु भगउन्नेमके सेवनने यदि सायुज्य मोक्षके साधनमें कभी आती है तो वह उसके छिये भी शोक नहीं करता; वर सदा यही चाहता है कि मेरा भगउन्नेम बढता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पड़ें।

चहाँ न सुगति सुनित संपति कछु रिधि-सिधि विपुल बढ़ाई । हेतुरहित अनुरागु रामपद यहु अनुदिन अधिकाई॥

इसी प्रकार वह किसी जीवसे या छौकिक दृष्टिसे प्रतिकृष्ठ माने जानेवाले पदार्थ या स्थितिसे कभी द्वेष नहीं करता । वह स्म जोवोंमें अपने प्रभुको और सब पदार्थों और स्थितिमें प्रभुकी शिलाको देख-देखका क्षण-क्षणमें जानन्दित होता है।

निज प्रमुमय देखिं जगत, का सन करहिं बिरोध ॥

मक्तका मन सदा प्रमु-प्रेममें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षणमरके लिये भी अन्य किसी पदार्थमें नहीं रमता । गोपियाँ उद्भवजीसे कहतीं हैं—

ऊपी, सन न भए दस बीत । एक हुतो सो गयो स्वाम सँग, को आरापै ईस ॥

#### प्रेम-दर्शन

मन अपने पास रहता ही नहीं, तत्र वह दूसरेमें कैसे रमें ! इसीटिये तो प्रेमियोंके भगवान्का नाम 'मनचौर' है—

मधुकर स्थाम हमारे चीर ।

Ł

मन हर छियो माधुरी मूरति, निरख नयनको कोर ॥

वे प्रेमी भक्तके चित्तको ऐसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पर्ति बना ढेते हैं कि उसपर दसरेकी कमी नजर मी नहीं पड़ सकती l

दूसरा कोई दीखे तब न कहीं उसमें आसिक्त या प्रीति हो, परन्तु जहाँ मनमें दूसरेकी कल्पनातकको स्थान नहीं मिछता वहाँ किसमें कैसे आसिक्त या रित हो। प्रेममर्था गोपियोंने कहा है— स्थान वन स्थान मन स्थान है हमारो पन,

बाहों जान ऊबी हमें खाम हो सों काम है। स्याम हिये स्वाम जिये स्वाम बित्रु नाहि तिये, बाँचेकी-सो लाकरों अधार स्वाम नाम है।

साधेका-सा लाकरी अधार स्याम नाम है। स्याम गति स्याम मति स्याम ही है प्रानपति,

स्याम सुखदाईसाँ भलाई सोभाषाम है। ऊषौ तुम भए बीरे पाती छैके आए दौरे,

नोग कहाँ शसें यहाँ रोम-रोम स्याम है॥

जब एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोड्कर दूसरेका मनमें प्रवेश ही निपिद है तब दूसरे किसीकी प्राप्तिक छिये उत्साह तो हो ही कैसे <sup>2</sup> कोई किसीको देखे, छुने, उसके छिये मनमें इच्छा उत्पन्न

हो, तब न उसके लिये अयह किया जाय मन किसीमें रमें, तब न उसे पानेके लिये उत्साह हो । मन तो पहलेसे ही किसी

एकका हो गया; उसने मनपर अपना पूरा अधिकार जमा लिया,

और खर्य उसमें आकर सदाके लिये बस गया। दूसरे किसीके . टिये कोई गुंजाइश ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भी है तो उसे दूरसे ही छीट जाना पड़ता है ! क्या करे, जगह ही नहीं रही ।

रोम रोम हरि रमि रहे. रही न तनिकी ठौर !

नेत्र वेचारे मनकी अनुमति बिना किसको देखें ? जब कोई कहीं दीखता ही नहीं, तब उसको पानेके लिये उत्साहकी बात ही नहीं रह जाती !

दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको किसी सुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखोंका खजाना ही अपने पास है तत्र क्षुद्र सुखके छिये उत्साह कैसे हो ? इसिटिये प्रेमोत्साहके पुतले भगवरोमी पुरुषोंमें लौकिक कार्योंके प्रति—विषयोंके प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता ।

मगवानुने स्वयं कहा है-

यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काङ्गति । शमाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः॥ (श्रीमञ्जगबद्गीता १२।१७)

'जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ, अशुभ सबका त्यागी है, वह भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।'

यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तन्धो भवति आत्मारामो

भवति ॥६॥

६-जिसको (परम प्रेमरुपा मक्तिको) जान (प्राप्त) फर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, सन्ध्य (ज्ञान्त) हो जाता है, (और) आत्माराम बन जाता है।

भगवत् भेम प्रकट होते ही मतुष्यको पागङ कर देता है। करा प्रेमी भक्त सदा प्रेमके नहोंमें चूर हुआ दिन-रात प्रमुक्त ही ग्रण गाता, छुनता और चित्यन करता शहता है। बाहरकी दूसरी बातोंका उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागङ मनमानी वकता और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्यत भी प्रमुक्ती चर्चोमें ही तड़ीन रहता है, क्योंकि उसके मनको यही अच्छा ट्याता है। भागवत्में कहा है—

श्रुण्यन् सुमद्राणि रधाङ्गपाणे-

र्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गोतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलजी विचरेवसङ्गः॥

प्वंत्रतः खब्रियनामकीत्यां

जातानुसुगो द्वतचित्त उच्छैः।

हसत्यथी रोदिति रौति गाय-

त्युनमादवन्तृत्यति छोफवाह्यः॥

(1115136-80)

'भक्त चक्रपाणि मगवान्के कल्याणकारक एवं खेकशसिख जन्मों और कर्मोको सुनता हुआ, उनके अनुसार रक्ले गये भार्मो-को ङब्बा छोदकर गान करता हुआ संसारमें अनासक होकर विचरता है। इस प्रकारका बत धारणकर वह अपने व्रियतम प्रसुके नाम-संकीर्तनमें प्रेम हो जानेके कारण द्रवितचित्त हुआ उन्मचके समान कभी अञ्जीकिक भावसे खिटखिञाकर हैंसता है, कभी रोता है, कभी चिह्नाता है, कभी ऊँचे खरसे गाने टगता है और कभी नाच उठता है।

यों उन्मतकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनन्दमें भरकर कभी जुप हो जाता है, ज्ञान्त होकर बैठ जाता है। यह सन्ध्रता उसकी पूर्णकामताका परिचय देती है। प्रभुकी सूर्ति हदयमें प्रकट हो गयी, रूपमाधुरीमें आनन्दमत्त होकर भक्त ध्यानमग्र हो गया।

सुतीक्ष्णकी दशा बताते हुए गोसाईं वी कहते हैं---सुनि मगमाहि वचल है बैसा। पुलक सर्रार पनसफल वैसा 🛭

चृत्य करते-करते प्रभुमय वन जानेपर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है । उसका चिच और शरीर सर्वया स्तस्थ−शान्त हो जाता है । आत्मा आनन्द्रमय वन जाता है । इसीको आत्माराम कहते हैं । इस आत्मारामस्थितिमें विषयतृष्णा तो कही रह ही नहीं जाती—

निह स्वारमारामं विषयमुगनुष्या श्रमयति ॥ अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत है । प्रियतमके साथ मिटकर प्रेमीका पृथक् अस्तित्व ही होप हो जाता है ।

# प्रेममें अनन्यता

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वातु ॥७॥

७-यह (प्रेमामक्ति) कामनायुक्त नहीं है, क्योंकि वड निरोधसक्या है। यह प्रेमामिक सुर्वया त्यागरूप है। इसमें घन, सन्तान,

फीर्ति. स्वर्ग आदिकी तो बात ही क्या, मीक्षकी भी कामना नहीं रह सफती ) जिस मक्तिके यदेंचें कुछ माँगा जाता है या कुछ प्राप्त होनेकी आज्ञा या आफाक्षा है वह मीके कामनायुक्त

है. यह सार्यका व्यापार है। प्रेमामकिमें तो मक अपने प्रियतम मगपान और उनकी सेवाको छोड़कर और दुछ चाहता ही नहीं।

श्रीमद्भागवतमें भगवान् क्षिछ्देव कहते हैं कि 'मेरे प्रेमी भक्तगण भेरी सेवा छोड़कर साछोक्य, सार्षि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य (इन पॉच प्रकारकी\*) मुक्तियोंको देनेपर भी नहीं छेते ।' यपार्थ भक्तिके उदय होनेपर कामनाएँ नष्ट हो ही जाती हैं। क्योंकि वह भक्ति निरोधस्वरूपा यानी त्यागमयी है। वह निरोध क्या है!

### निरोधस्तु लोकवेद्व्यापारन्यासः ॥८॥

८-लौकिक और वैदिक (समल) कर्मोंके त्यागको निरोध कहते हैं।

प्रेमामिकमें यह कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता है। प्रेममें मतवाटा भक्त अपने प्रियतम भगवान्को छोड़कर अन्य किसी वातको जानता नहीं; उसका मन सदा श्रीकृष्णाकार बना रहता है, उसको आँखोंके सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान्की छवि ही रहती है। दूसरी बस्तुमें उसका मन ही नहीं जाता। श्रीगोपियोंने भगवान्से कहा था—

चित्तं सुरोन भयतापहतं गृदेषु यद्मिर्विशत्युत करायपि गृह्यकृत्ये।

 पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ वे ई— सालोक्य—भगवान्देक समान क्लेक्प्राति । सार्थि—भगवान्देक समान पेदवर्षभाति । सार्थिय—भगवान्देक समीप क्लाम्प्राति । सारूप्य—भगवान्देक समान स्वरूपमाति । साङ्य्य—भगवान्देक समान स्वरूपमाति ।

#### पादौ परं न चलतस्तव पादमूलाद् रामः कथं बजमशो करवाम किं वा ॥

यामः कर्थं ब्रजमशी करवाम किं वा॥ (श्रीमद्वा० १०। २९। ३४)

'हे प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरके कार्मोंमें आसक्त

'हे प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्द्रस घरके कामाम आसक हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया ! हमारे हाथ घरके कामोंमें लगे थे, वे भी चेप्टाहीन हो गये और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद-पर्मोको छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते ! अब हम घर कैसे जायें और जाकर करें भी क्या !'

जगत्का चित्र चित्रसे मिट जानेके कारण वह भक्त किसी भी ठीकिक (स्मार्त) अयवा वैदिक (श्रीत) कार्यके करने छापक नहीं रह जाता । इससे वे सब स्वयमेव छूट जाते हैं। धुन्दरदासनों ऐसे प्रेमी भक्तकी दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं-

न छाज तीन कोकर्का, न बेड्को कही करें।

म संक मूल-मेलकी, म देव-जच्छते हरें।

सुनै न कान और की, दूसी न और इच्छता।

कर्य चात और की, दूसी न और इच्छता।

कर्य चात और की, दुसीफ प्रेमण्डना।

कर्य के सार और की, दुसीफ प्रेमण्डना।

कर्य के सिंस उदि मृत्य करें रोवन फिर छाते।

कर्य के सदम केंद्र, सदद निक्से निहं आते।

कर्य के देदे उन्नीत यद्भा केंद्री सुर माते।

पर्युक्त है सुछ भीन सम्म की हो। दि धारी।

पित्र विच हरिसों छम्मी सावधान कैसे रहे।

पह मेसल्यकता मिक है, शिष्य सुती मुन्दर' कहै।

त्रसम्बनन्यता तद्विरोधिपृदासीनता च ॥६॥

९-उस प्रियतम भगवान्में अनन्यता और उसके प्रतिकृत विषयमें उदासीनताको भी निरोध कहते हैं।

बाहरी ज्ञान बना रहनेको स्थितिमें भी प्रेमी मक अपने प्रियतमके प्रति अनन्य माव रखता हुआ उसके प्रतिकृत कार्योसे सर्वया उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानीसे होनेवाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। ग्रेमी भक्तके द्वारा होनेवाली प्रयोक चेष्टा अपने प्रियतमके अनुकृत होती है और अनन्य भावसे उत्तीकी सेशाके लिये होती है। प्रतिकृत्त चेष्टा तो उसके द्वारा वैते ही नहीं होती जैसे स्योके हारा कहीं अँवेरा नहीं होता या अनृतके द्वारा मुख्य नहीं हो सकती।

अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥

१०-( अपने प्रियतम मगवान्को छोड़कर) द्सरे आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है।

प्रेमी भक्तके मनमें अपने प्रियतम भगवान्के सिवा अन्य किसीके होनेकी ही कल्पना नहीं होती, तब वह दूसरेका भजन कैसे करें ! यह तो चराचर विश्वको अपने प्रियतमका शरीर जानता है, उसे कहीं दूसरा दीखता ही नहीं—

उत्तसके अस बस मन माहीं । स्पनेहुँ आन पुरष्ठ आग माहीं ॥ रहीम कहते हैं कि आँखोंमें प्यारेकी मधुर छनि ऐसी समा रही है कि इसरी किसी छविके खिये स्थान ही नहीं रह गया---

प्रीतस-छवि नेतन वसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय 'रहांम' छखि, आप पश्चिक फिरि बाय॥ ३ १६ प्रेम-दर्शन

गोपियोंकी सर्वत्र स्थाममयी चित्तवृत्तिका वर्णन करते हुए श्रीदेवकिने कहा है—

शोचक आगाप सिंखु स्वाहोकी उसके आयो,
ताम सीनों ठोक बूढ़ि गए एक संगम ।
कार-कारे आसर दिखे जु कारे कागद सु
न्यारे किर बाँचे कीन जाँचे चितमंगमं॥
ऑस्विम तिमिर आमाचसकी में जिम,
जंव्यतद सुंद जमुना-चळ तर्राम ।
याँ हो मन सेरो मेरे कामकी न रहां माई,

स्ताम रैंग है करि समानो स्ताम रंगमें ॥

यदि कोई उससे दूसरेकी बात कहता है तो वह उसे

समना ही नहीं चाहता या उसे समायी ही नहीं पडती । यदि

कर्ती जारदस्ती सुननी पडती भी है तो उसवा मन अगर आकार्षित होता ही नहीं । शिवजीनी अनन्योपासिना पार्वतीजीको सप्तिपियोंने महादेवजीने अनेक दोष वततानर उनसे मन हटाने और सर्वसद्गुणसप्त्र भगानन् निष्णुमें मन लगानेको वहा, तम शिवप्रमानी मृति भगवतीन उत्तर दिया—

जनम कोटि लगि रगरि हमारा । यर्ड समु न तु रहर्ड कुर्औरी ॥ महादेव अवगनभवन, विष्णु सक्छ ग्रनथाम ।

बेहिकर मन रस जाहिसन, सेहि सेहा सन काम ॥
इसी तरह गोपियाँने भी उत्तवजीसे यहा था---

द्रभा ! मन मानेडा यात । दान लोहारा छाड्ड अमृतपण दिपडीरा विच सात ॥ जो चकोरको दे कपुर कोउ तिज भंगार अद्यात । मधुप करत घर कोरे काटमें वैंधत कमलके पात ॥ ज्यों पतंग हित जानि आपनी, दीपकर्सी छपटात । 'सुरदास' जाको मन जासीं, ताको सोष्ट्र सुहात ॥

इस प्रकार घ्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान्को ही जानकर, उसीको सर्वेख मानकर, जैसे मछ्छीको केवछ जलका आश्रय होता है वैसे ही केवछ भगवान्का ही आश्रय छेकर, सारी चेटाएँ उसीके छिये करता है।

एक भरोसो एक वल, एक लास विस्वास। एक राम घनस्याम हित चातक 'तुलसीदास'॥

वह चातककी टेककी माँति केवल भगवान्में ही चित्त लगाये, सम्पूर्णरूपसे उसीपर निर्भर करता हुआ, उसीके लिये शरीर धारण करता है । उसका खाना-पीना, सोना-वैठना, चलना-किरना, देना-लेना, दान-पुण्य करना, सब बुल उसीके लिये होता है । अतएव उसके समस्त कर्म भगवान्के प्रति अनन्य प्रेमभावसे सम्पन्न

होंनेके कारण साभाविक ही कल्याणमय होते हैं । स्रोके बेदेेपु तदनकुरुाचरणं तद्विरोधि

लोके बेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधि-पूदासीनता ॥११॥

११-ळीकिक और वैदिक कर्मों में मगवान्के अनुकूल

कर्म करना ही उसके प्रतिकृष्ठ निषयमें उदासीनता है।

अनन्य मावसे भगवदर्थ कर्म करनेवालेके छिपे मगवान्के प्रतिकृष्ट कर्मोका अपने आप ही त्याग हो जाता है । वैदिक या लेक्कि ( श्रीत या स्मार्त ), कोई भी ऐसा कर्म वह नहीं कर सकता जो भगवान्के अनुकूठ न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी बुद्धिमें सहायता न पहुँचती हो ।

पुत्रके ट्रिये माता-पिताकी, खीके ट्रिये खामीकी और शिष्यके ट्रिये गुरुकी आज्ञा मानना बेद और ट्रोक-धर्मके अनुसार सर्वथा कर्त्तव्य है; परन्तु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत्-प्रेमसे विरुद्ध है तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकार भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके द्वारा अपने प्यारके प्रतिकृष्ट आचरण होना असम्बद्ध है।

गोसामीजी महास्त्राचने उदाहरण देते हुए कहा है—
जाके प्रिय न सम येदेही।
ताजिये साहि कोटि येदोसम जवापि परमसनेही॥
पिता तत्यो महजाद, विभोषन मंत्र, भरत सहतारी।
यांटारा तम्मी, कंव मजबनितान, भण जम स्मानकारी॥

प्रहादने भगवान्के प्रतिकृत्त पिताकी आज्ञा नहीं मानी, विभीषणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरतजी माताकी आज्ञाको टाट गये, राजा बटिने गुरु शुक्राचार्यकी बात नहीं सुनी और बजबनिताओंने पतियोंको आज्ञापर प्यान नहीं दिया, और ये सभी जगत्तके लिये कन्याणकारी हरा।

कर्म चार प्रकारके होते हैं —िनित्य, नैमितिक, काम्य और निषिद्ध । इनमें मध-मास-सेवन, चांसी, व्यक्तिचार आदि निषिद्ध कर्म तो सभीके विधे त्याच्य हैं । झालीय काम्य (सकाम) कर्म बन्धनकारक तथा जन्म-मृत्युके चक्रमे डाटनेवांट होनेके कारण 'काम्यानां कर्मणां न्यासम्' इस मगवन्-यचनानुसार त्याज्य है ।
रहे नित्य और नैमिचिक कर्म, इनको छौकिक और वैदिक विधिके
अनुसार फछासिक छोडकर केवछ भगवान्की आज्ञानुसार
भगवाजीत्वर्थ करना चाहिये । मगवन्-प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं
जो मगवान्के प्रति प्रेम बढ़ानेवाछ हों । गांताके अनुसार आसिक और फछाशा छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे भगवान्के अनुक्छ कर्म करना और प्रतिकृछ कर्मोका त्याग करना ही विरोधी कर्मोमें उदासीनता है । प्रेमाभक्तिका उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होनेतक ऐसे भगवदनुकूछ कर्म प्रेमी भक्तके हारा सामाविक हुआ ही करते हैं ।

भवतु निश्चयदाढर्चादूर्घ्वं शास्त्ररक्षणम् ॥१२॥

१२-(विधिनिषेधसे अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मनमें ) निश्चय हो जानेके बाद भी श्रास्त्रकी रक्षा करनी चाहिये । अर्थात् भगवदनुकूल श्रास्त्रोक्त कर्म कर्ने चाहिये ।

हिन्दरी प्रेमकी बाबज्ञानगृत्य, विधि-निपेधसे अतीत सम्मावस्थामें खैकिक और वैदिक कर्मोका त्याग अपने-आपू ही हो जाता है, जान-बूझकर किया नहीं जाता।

इसिंटिये जबतक प्रेमकी बैसी, सब बुळ मुंटा देनेवाटी स्थिति प्राप्त न हो जाय तजतक प्रेमके नामपर शाखिबिहत कर्मोका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । शाखके अनुसार मगवान्के अर्पणञ्जिस्ते भगवदनुकृट नित्य-नैमित्तिक वर्म और श्रयण-कोर्तनादि- त्रेम-दर्शन

२०

रूप भजन करते-करते ही भगवान्का वह परमोच प्रेम प्राप्त होता है। भगवान् खयं आज्ञा करते हैं--

तसाच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । शाला शास्त्रविधानोकं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ (गोता १६। २४)

अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये--इसकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, यह जानकर तुन्हें शास्त्रविधिके अनुसार ही कर्म करना चाहिये।

अन्यथा पातित्याशङ्कया ॥१३॥

१३-नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना है।

जो मनुष्य जान-यूझकर शाखोंकी आज्ञाका पाटन न करके शासके प्रतिकृत, अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेमका नाम देकर दोपमुक्त होना चाहता है, वह अवस्य ही गिर जाता है। भगवान्ने खर्य वहा है-

> यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य धर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमयाप्रोति न सुद्धं न पर्य गतिम् ॥

(गीता १६ । २६)

'जो मनुष्य शाखकी विधिको छोड्कर मनमाना स्वेण्हाचार

करता है यह न सिदि पाता है, न परम गति पाता है और न उसे सुराकी ही प्राप्ति होती हैं।'जान-पूत्रकर शास्त्रविदित कर्मोका त्याग करना प्रेमका आदर्श नहीं है, मोह है, उच्छुहादता और स्वेच्छाचार है। ऐसा करनेवाटा परिणाममें आसुरी योनि, नरक और दुःखोंको हो प्राप्त होता है।

छोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिच्यापारस्त्वा-शरीरघारणावधि ॥१२॥

१४-लौकिक कर्मोको भी तवतक (बाधज्ञान रहनेतक विधिपूर्वक करना चाहिये।) पर भोजनादि कार्य जयतक भरीर रहेगा तवतक होते रहेंगे।

वैदिक कर्मके साथ ही छोकिक जीविका, गृहस्थ-पाछन जादिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकृछ विधिके अनुसार करने चाहिये। अवस्य हो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वैदिक, छोकिक कार्य अनायास ही हृद्द जाते हैं, परन्तु उस खितिके प्राप्त होनेतक दोनो प्रकारके कर्म विधिवत अवस्य करने चाहिये। किर तो आप हो हृद्द जायेंगे। परन्तु आहारादि कर्म उसस्यमं भी रहेंगे। कारण, वे शारीरके लिये आवस्यक हैं। यथि प्रेमके नशेम चूर भक्त आहारादिके लिये न तो कोई इच्छा करता है और न चेष्टा ही करता है, परन्तु आहारादि प्राप्त होनेपर अन्यासवश अनायास ही उसके द्वारा आहार कर लिया जाता है। अवस्य ही वह भी भगवंद्यसाद ही होता है।

# प्रेमरूपा भक्तिके लक्षण

और

### उढाहरण

तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् ॥१५॥

१५-अब नाना मतींके अनुसार उस मक्तिके लक्षण कहते हैं \

विभिन्न आचार्योने मक्तिमा खरूप भिन्न-भिन्न रूपसे बतलाया है, पद्धछे उनका वर्णन करके फिर देवर्षि नार्द्जी अपना मत दिखळाना चाहते हैं।

पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ॥१६॥

१६-पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवात्की पूजा आदिमें अनुराग होना मक्ति है।

अपने तन, मन, धनकी मगवान्की प्जन-सामश्री समझना और परम श्रद्धापूर्वक यथाविधि तीनोंके द्वारा भगवान्की प्रतिमाकी अथवा विश्वरूप मगवान्की पूजा करनी चाहिये। मगवत्-पूजामें मन लगनेमे संसाग्के बन्धनकारक विध्योसे मन अपने-आप ही हट जाता है। बाच ओर मानम दोनों ही प्रकारने भगवान्की पूजा होनी चाहिये । भगवत्की पूजासे भगवान्का परमपद प्राप्त होता है—

श्रीविष्णोरर्चमं ये तु प्रकुर्वेन्ति नरा युवि। ते यान्ति द्वाध्यतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्॥ (विष्णुरहस्र)

'इस धरातलमें जो लोग भगवान्की पूजा करते हैं वे समातन आनन्दमय परमपदको प्राप्त होते हैं ।'

कथादिष्विति गर्गः ॥१७॥

₹---

१७-श्रीगर्गाचार्यके मतते भगवान्की कया आदिमें अनुसम होना ही मिक्त हैं।

श्रीमगवान्की दिन्य हीहा, महिमा, उनके गुण और नामोंके कीर्तन तथा श्रवणमें मन लगाना निस्सन्देह भक्तिका प्रधान लक्षण है। संसारमें अधिकांदा मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें मगवान् और मगवान्की कमासे कोई मतल्य ही नहीं है। दिन-रात विषय-चर्चोम ही उनका जीवन बीतता है। न तो वे कभी मगवान्य गुणगान करते हैं और न उन्हें मगवच्ची सुहाती है। 'श्रवन न रामकथा असुराती !' इस अवस्थामें जिन मनुष्योका मन मगवान्के गुणातुवाद सुनने और कहनेमें लगा रहता है वे अवस्य ही भक्त हैं। मृत्रकार आचार्य श्रीनारदजीन ख्यं महर्षि वेदन्याससे कहा

ह्दं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य चा स्विपस्य मृकस्य च युद्धिदत्त्रयोः। ग्रेम-दर्शन

રઇ

कविभिनिरूपितो अविच्युतोऽर्थः

यदुत्तमस्रोकगुणानुवर्णनम् ॥ (श्रासद्भा० १।५।२१)

'विद्वानोंने यही निरूपित किया है कि भगवान्का गुणानुवादः कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, भछीमाँति किये हुए यज्ञ, मन्त्र, ज्ञान और दान आदि सबका अविनाशी फल है ।' श्रीरामचरितमानस<sup>में</sup>

कडा है---रामकथा सुंदर करतारी। कछिमछविद्दग उद्यादनिहारी॥ भवसागर चह पार जो जावा । रामकथा ताकह है इह नावा ॥

अतएव श्रीहरिकशानें यथार्थ अनुराग होना भक्ति है और

इस भक्तिसे भगवान्की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥१८॥

१८--शाण्डिल्य ऋषिके मतमे आत्मरतिके अविरोधी

विषयमें अनुराग होना ही भक्ति है। अविच्छित्ररूपसे ग्रुद आत्मसरूपमें रत रहना ही आत्मरति

है; इस आत्मरतिमें नित्य स्थित रहनेको ही अव्यक्तीपास<sup>क</sup> महानुभाव भक्ति कहते हैं । श्रीशहुराचार्यजीने कहा है-

मोक्षकारणसामग्रदां भक्तिरेय गरीयसी। स्वस्वरूपानुसन्धार्म भक्तिरित्यभिधीयते॥

आत्मरूपसे प्रत्येक प्राणीमें श्रीभगत्राम् ही विराजमान हैं

अतः उन सर्गायमार्गे रिन होना वस्तुतः मगत्रान्का भक्ति ही है।

और ऐसी मक्ति करनेवाटेकों मुक्ति प्राप्त होनेमें कोई सन्देह नहीं

## नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विसारणे परमञ्जाङ्गलतेति ॥१६॥

१९-परन्तु देवपि नारदके मतसे अपने सब कर्मोंको भगवान्के अपण करना और मगवान्का थोड़ा-सा मी विसरण होनेमें परम च्याङ्कल होना ही भक्ति है।

नारदजीको महर्षि व्यास, गर्ग और शाण्डिल्य-कथित भक्तिके लक्षणोंसे कोई विरोध नहीं है । मगवान्की पूजा करना, भगवान्के गुणगान करना और सर्वात्मरूप भगवानुमें प्रेम करना उचित और आवस्यक है। व्यासनीको तो मगवद्गुणगानमे श्रीनारदने ही लगाया था । अतः इन दक्षणोंका खण्डन करने या इन्हें तुच्छ वतलानेके लिये नहीं, परन्तु इन्हींको और भी पुष्ट करनेके लिये नारदजी इन सभी लक्षणोंसे युक्त एक सर्वाङ्गपूर्ण मितका लक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म, ( वैदिक और ভীকিক) भगवान्में अर्पण करके प्रियतम भगवान्का अखण्ड स्मरण करना और पछभरके छिये मी उनका यदि विस्मरण हो जाय (प्रियतमको भूटा जाय) तो परम व्याङ्कल हो जाना, यही सर्वेळक्षणसम्पन्न भक्ति है । इसमें पूजा-कथामें अनुराग और विश्वातमा भगवान्में रति तो रहती ही है । भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें सत्र प्रकारके योगियोंमें इन्हीं छक्षणोंसे युक्त मक्ति-योगीको सर्वोत्तम वतलाया है--

तपस्विस्योऽधिको योगी वानिस्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिस्यखाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ प्रेम-दर्शन

२६

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६। १६-१०

'तपस्त्रियोसे, शास-झानियोंसे और सकाम कर्मियोसे भी घोणी श्रेष्ठ है; अतर्व हे अर्जुन ! त् योगी वन । परन्तु सम्पूर्ण योगियोमें भी वह भक्ति-योगी गेरे मतमें परम श्रेष्ठ है जो मुझमें श्रद्धावान् है और अन्तरात्माको मुझमें लगावार निरन्तर मुझे मजता है।'

भगवान्ने फिर आज्ञा की है-

तसात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युग्य च।
मध्यर्षितमनोबुद्धिर्माभेषेष्यस्यसंशयम् ॥
(गीता ८।७)

'इसन्तिये हे अर्जुन । त् सन समय (विना निराम) मेरा स्मरण कर और (स्मरण करता हुआ ही मेरे क्षिये ही ) युद्ध कर । इस प्रकार मुझमें ही मन-धुद्धि अर्पण करके यू निरसन्देह मुझकी ही प्राप्त होगा।'

भागापमान, लाम-हानि, जय-पराजय, सुन्य-दुःस आदिकी परवा न करके, आसिक और फटका इच्छा छोड़कर, डारीर और संसारमें अपने टिप्टे अहंता-मततासे रहित होकर, एकमात्र परम प्रियनम श्रीमगनानको ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहरू समझकर, अनन्यभावमे, अचन्त श्रदाके साथ, प्रेमपूर्यक निरन्तर सैट्यारायल उनके नाम, गुण, प्रमाव और स्वरूपका चिन्तन करते हुए प्रमान-दमें मन्न ग्रहना और इस प्रकार चिन्तनपरायम

रहते हुए ही केवल उन परम प्रियतम भगवान्के िये, उनकी रुचि तथा इच्छाके अगुसार, उन्होंके प्रीत्यर्थ, उन्हींको सुख पहुँचानेके हद और परम सार्पसे प्रेरित होकर, सर्वथा निःस्वार्थ-भावसे समस्त दैहिक, वाचिक्त और मानसिक कर्मोंका आचरण करना। यदि किसी कारणवश क्षणभरके लिये भी उनका चिन्तन-स्मरण दृट जाय तो जल्मे निकाल हुई महलीसे भी अनन्तरागा अधिक व्याकुलताका अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है।

ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त बैंडोन्यके राज्यसुखकी तो वात ही क्या है, अपुनरावर्ती मोक्षके खिये भी, किसी भी हाटतमें अपने प्रियतम भगगान्का स्मरण छोडना नहीं चाहता। मगवान् ऐसे मक्तकी प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धवसे कहते हैं—

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्ने शहरः।

न च सद्भर्षणो न श्रीनैवातमा व यया भवान् ॥
निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समरशैनम् ।
अनुवजात्म्यदं निरयं पृथेयस्यङ्भिरणुमिः ॥
निरिकञ्चना मध्यपुरक्तचेत्रसः
शान्ता महान्तोऽसिलजीध्यत्सलाः ।
कामैरनालस्थियो जुपनित यस्
तन्नैरपेक्षं न चिद्रः सुर्गं मम ॥
(श्रीमहार ११। ११२ । ५९ – १४

हि उद्धव ! इस प्रकारके तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो, वैसे प्रिय ब्रह्मा, दाईदा, बलराम, ल्हमी और अपनी आग्मा भी नहीं है । ऐसे किसी बस्तुकी इच्छा न रखनेवाले, शान्तविस्त, निर्वर, सर्वत्र सममावरो मुझको देखनेवाले और निरन्तर मेरा मनत करनेवाले प्रेमी मफाँकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये में सदा-सर्वदा उनके पीले-पीले वृमा करता हूँ। मुझमें चित्तको अगुराक्त कर रखनेवाले, सर्वत्र मुझको अगुण करके अकिञ्चन बने हुए ऐसे शान्त, और मेरे नाते सब जीवोंके प्रति सेह करनेवाले तथा सब प्रकारकी कामनाओसे शर्म खद्मवाले महामा जिस परमधुका अनुमव करते हूँ, उस निर्मेख परमा-नन्दको सूर्तर ऐसा समें सामित । वस, श्रीमारदाके मतसे यही भक्ति है। ऐसा मक समेंता आचरण श्रीमावान्ते अपन कर्यो क्रांचिक अनविष्टिकालस्त्री मावत्रक्रास्त्र हरते हैं, और कर्ही सर्विक भी मृत्य जानियर परमा करता हरते हैं, और कर्ही सर्विक भी मृत्य जानियर परम क्यानुल हो जाता है।

अस्त्येवमेवम् ॥२०॥

२०~ठीक ऐसाही हैं।

देवपि नारद पिछले सूत्रमें बतलाये हुए सिद्धान्तकी स्टताकी लिये फहते हैं कि वस्तुतः मक्तिका यहाँ खरूप है !

यया वजगोपिकानाम् ॥२१॥

२१-जैसे ब्रजगोपियींकी (भक्ति)।

मिक्किका टक्षण वतायकर अन देविप उदाहरणमें प्रिमिका-शिरोमणि प्रातः मरणीया श्रीगीपिकार्शिका नाम टेते हैं। वस्तुतः गीपियोंकी ऐसी ही महिमा है। जगत्में ऐसा कीन है जो गोपियों-के प्रेमके तस्त्रका वसान अन सके ! उनका तन, गन, पन, लोक, परलोक सब श्रीकृष्णके अर्पित था। वे दिन-रात श्रीकृष्णका ही चिन्तन करती, गद्गद वाणीसे निरन्तर श्रीकृष्णका ही गुणगान करती और सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्णको ही देखा करती थी। खर्य मगत्रान् श्रीकृष्णने उनसे कहा है—

म पारवेऽहं निरवधसंयुजां सत्ताशुक्रत्यं विवुधायुपापि वः। या माभजन् दुर्जरगेहर्यहुलाः संबृह्य्य तहः प्रतियातु साधुना॥ ﴿ श्रोमहा० १०। १२। २२ )

'हे गोपिकाओ ! तुमने मेरे छिये गृहंख्यती कठिन बेडियोंको तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा यह कार्य सर्वेषा निर्दोष है। मैं देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारतासे ही मुझे ऋणमुक्त करना।'

उद्भवको सँदेसा देकर भेजते समय भगवान् श्रीकृष्णने प्रेमाश्च बहाते हुए गद्गद वाणीसे कहा या—

ता मन्मनस्का मत्माणा मद्ये त्यक्तदेषिकाः।
ये त्यक्तक्षेक्षभाश्च मद्ये तान् विभन्येहम् ॥
मिय ताः प्रेयसां मेष्ठे दूरस्ये गोकुल्लियः।
स्परन्त्योऽक्व विमुक्षत्ति विद्योक्षण्यविद्यकाः॥
धारयन्त्यतिकृष्कुण प्रायः माणान् कथश्चन।
प्रत्यागमनसन्देशैर्वेद्धन्यो मे मदानिकाः॥
(श्रीमकाः।। । १९।१

'हे उद्भव ! गोपियोंने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है, मैं ही उनके प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने अपने देहके सारे व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो लोग मेरे लिये समस्त लीकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ । वे गोपियाँ मुझको प्रियसे भी अति प्रिय समझती हैं, मेरे दूर रहनेपर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरहवेदनासे व्याकुल होकर अपने देहकी सुवि भूए जाती हैं। मेरे विना वे बड़ी ही कठिनतासे किसी प्रकार प्राण धारण कर रही हैं, मेरे पुनः बज जानेके सन्देशके आधारपर ही वे जी रही हैं। मैं उन गोपियोंकी आत्मा हूँ और वे मेरी हैं।'

उद्भवने व्रजमें आकर जब प्रेममयी गोपियोंकी दशा देखी, उन्हें सब ओर, बाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्शन करते पाया और जब उनके मखसे सना--

[1] नाहिन रहाे हियमहें और । नंदनंदन आहत कैसे आनिये उर और ॥ चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सीवत रात । हृद्यते यह स्थाम मृरति छिनन इत उत जात॥ फहरा क्या अनेक उच्ची ! छोक-छात्र दिलाता। फटा करी तन प्रेमपुरन, घट म सिंध समात॥ स्याम गात मरोज भारत, छछित गति गृहु हाम । 'सर' ऐसे रूप कारन सरन छोचन ध्यास ॥

#### [ २ ]

ज्यों ! जोन जोन हम नाहीं । अवला यान सार कहा जानें, कैसे प्यान घराहीं ॥ ते ये मूँदन पैन कहत हों, हारे मूरति जिन माहीं ॥ ऐसी कया क्यटकी मधुकर हमते खुनी न जाहीं ॥ अवन चीर अरु जटा वैंचावहु, ये हुख कैन समाहीं । चेंदन तीज कीं मसम यतावत, विरह अनल कति तहीं ॥ जोगी मरमत जेहि लिंग मूले, सो तो है हम पाहीं । 'सुरदास'सो न्यारों न पल लिन, ज्यों घटते परिणाहीं ॥

गोपियोंने कहा—'उद्रवजी ! योग उन्हें जाकर सिखाओ, जहाँ स्थामसुन्दरका वियोग हो । यहाँ तो देखो, सदा ही संयोग हैं। हमारा प्यारा स्थाम सदा-सर्वदा हमारे साथ ही रहता है ।' तत्र उद्भवकी आँखें खुटां, वे गोपियोके खुद्ध प्रेमके प्रवल प्रवाहमें वह गये—

> हुनि गोपीके चैन, नेम ऊधौके मूळे। गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनमें फूले॥ खिन गोपिनके पग परै, धम्य सोह है नेम। धाह धाह हुम मेंटहीं, ऊधौ छाके प्रेम॥

उन्होंने भक्तिप्रणत चित्तसे कहा—

पताः परं तनुभृतो भुवि गोपयप्यो

गोपिष्द पय निजिङ्यात्मनि रूडभाषाः ।

वाष्ट्रपति यद्भयमियो मुनयो ययं च

कि श्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य II

३२ प्रेम-दर्शन

नायं भ्रियोऽक्ष च नितान्तरतेः प्रसादः
स्वयोपितां निलनगन्यरुचां वृतोऽन्याः ।
रासोत्सवेऽस्य भुजवृण्डगृहीतकण्डलम्बाशियां य उदगाद वजवलुधीनाम् ॥
आसामदी चरणरेणुजुपामदं स्यां
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौपधीनाम् ।
या दुस्त्यजं सजनमार्यययं च हित्ता
भेतुर्मुकुन्द्पद्वी श्रुतिमिर्विसृग्याम् ॥
(श्रीमद्वा० २० । ४० । ५०, ६०-६१)

'जगत्में इन गोपञ्चनाओंका ही देह धारण करना सफल है, क्योंकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान् श्रीगोविन्द्रमें छगा हुआ है। जिनकी भरभयसे भीत हुए मुनिगण तथा हमछोग सभी इच्छा करते हैं। सत्य है, जो श्रीअनन्तकी छीछा-कयाओंके रसिक हैं उन्हें झाहाणोंके तीनों जन्मों ( जन्म, यज्ञोपबीत ओर यज्ञदीक्षा ) की क्या आपस्यकता है <sup>2</sup> रासलीलाके समय भगवान् श्रीहरिके भुजदण्डको कण्ठहार बनाकर पूर्णकाम हुई इन वजवालाओंको श्रीहरिका जी प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरन्तर हृदयमें रहनेवाली श्रीएक्मीजी और कमलकी-सी कान्ति ओर सुगन्धिसे युक्त सुरसुन्द्रियोंको भी नहीं मिला; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है र इन महाभाग गोपियोंने कठिनतासे छोड़े जा सक्तनेवाले बन्धुओंको और आर्यधर्म-को स्पागकर शुनि जिसकी खोज बरती है, उस मुख्य्द्रपदियोका अनुमरण किया है। अहा ! क्या हा उत्तम हो, यदि में आगामी जनमें इस बन्दाननकी रता, ओपिय या झादियों मेंसे कोई हो ऊँ,

33

जिनपर इन गोपियोंकी चरणधृष्टि पडती है ।' मथुराकी कुछाङ्गनाओने गोपियोंकी दशाका वर्णन करके उनके जीवनकी प्रन्य बताते हुए कहा है—-

या दोहनेऽघहनने मयनोपलेप-मेह्नेहुनार्मरुदितोक्षणमार्जनादौ । गायन्ति चैनमनुरक्तिघयोऽश्रुकण्ठयो घन्या व्यजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ (श्रीमद्रा० १०। ४४। १५)

'जो गोपियां गायों जा दृष हुहते समय, धान आदि कूटते समय, देश बिछोते समय, ऑगन डीपते समय, बाटकोंको छुटाते समय, राते हुए बचोंको छोरी देते समय, घरोंमें छिडकाव करते तथा आड् देते समय प्रेमपूर्ण चित्तसे, आँखोंमें ऑस् भरे, गहर वाणीसे श्रीकृष्णके गुणगान किया करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाडी गोपनाणियोंको धन्य है !'

इन गोपियोंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही थोडी है। सर्वत्यागी बजदासी भक्तीने तो गोपीपदपद्मजपराग ही बनना चाहा है। सत्य ही कहा है—

ाहा है । सत्य ही कहा है— गोपी प्रेमकी धना ।

जिन घनस्याम किये वस अपने उरधरि स्यामभुजा॥

महाप्रमु श्रीचेतत्त्यदेव-सदश मदान् त्यागी मदापुरुपोंने तो गोषियाँको ग्रेममार्गका गुरु माना है। महान् मक श्रीनागरी-दासनी कहते हैं— खयति छछितादि देवीय घन श्रुतिरिचा, भूष्म प्रिय केलि आघोर संगी । जुगल-रस-मत्त आनंदमय रूपनिधि,

जुगल-रस-मन आन्द्रमय रूपानाथ, सकल सुख समयकी छाँह संगी॥ गौरमुख हिमकरनको जु निरनावली,

तात्मुख हिम्म्यत्तर्भा चु विश्वतिष्ठाः, स्वत मुचु गान हिय पिय तरंगी ! 'नागरी' सरुष्ठ संकेत आकारेगी, गनत गुनगर्नान मति होति पंगी॥

एक व्रजमक्तने यहा है—

ये इरिस्स श्रोपो गोपो सब विवर्से न्यारी । कमलनपन गोर्जिङ्ग्वेड्डी प्रानिपवारी ॥ निरमस्तर जे संत तिनिई चुड़ामिनि गोपी । निरमल प्रेम प्रवाह सङ्ख्य मस्जादा कोषो ॥ जे ऐसे मस्जाद मेटि मोहन गुन गाउँ । वर्षो सिई प्रमानंद प्रेमपाती सल पाउँ ॥

गोपियोंको महिमा तभी शुरू समझमें आ सकती है, जब साधक विषयोंसे परम वैराग्य धारणकर प्रेमवधपर शुरू अप्रसर होता है।

तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः॥ २२॥

२२-इस अवस्थामें भी (गोपियोंमें) माहात्म्यहानकी विस्मृतिका अपनाद नहीं ।

अर्थात् गोषियां मगरान् श्रीष्टप्यते प्रभाव, रहस्य और गुर्मोक्षे अनती पी ! पुरु खोगेंका कहना है कि प्रेमनें माहास्प-हान नहीं रहता ! माहास्परान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, परना गोपियों में ऐसी बात नहीं थी । गोपियां श्रीकृष्णको साक्षात् पुरुषोत्तम भगनान् जानती हुई ही अपना प्रियतम समझती थीं । लैंकिक प्रेम ओर भगन्यतेममें यही खास भेद है । भगन्यतेममें यस्तुत, ऐसा ही होता है । जो लोग कहते हैं कि गोपियां श्रीकृष्णको भगवान् नहीं जानती था, वे श्रीमद्गागनतके नीचे लिखे स्लेकोंका मनन करों—

मैवं विभोऽईति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादम्लम् । भक्ता भज्ञख दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादिवरुपो भजते मुस्क्षुन्॥ यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां खधर्म इति धर्मधिदा त्वयोक्तम । अस्त्वेचमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल वन्धुरात्मा॥ यर्धम्युजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षण वचिद्ररण्यजनिवयस्य । अम्प्राधम तत्त्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातं त्वयाभिरमिता वत पारयामः॥ श्रीर्यंत्पदाम्यजरजधकमे तुलस्या लब्द्यापि बक्षसि परं किल भृत्यज्ञुष्टम् । यस्याः स्वयीक्षणशतेऽन्यसुरव्रयास-स्तद्वद्वयं च तच पादरजः प्रपन्नाः॥ (१०।२९।३१-३२, ३६ ३७) 35

ब्यक्तं मवान् मजभयार्तिहरोऽभिजाती देवो यथादिपुरुषः सुरस्त्रोक्षनीसा॥ (१०।२९।४१)

न खलु गोषिकानन्दनो मवा-नषिलदेहिनामन्तरात्मडक् ! यिलनसार्थितो विम्वग्रुप्तये सद्य उदेयिवान् सारयतां कुले॥ (१०।३१।४)

'हे विभो ! आप ऐसे कठोर शब्द ( वापस जानेकी बात ) न कहिये। हमने अन्य सम्पूर्ण त्रिपयोंको छोड़कर एकमात्र आपके ही चरणकमठोंका आश्रय हिया है। हे खच्छन्द ! जिस प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुशुओंको भजते हैं, (उनकी इष्टानुसार उन्हें स्वीकार करते हैं) उसी प्रकार आप हमें अझीकार की जिये, त्यागिये नहीं । हे हरि ! आप धर्मको जाननेवाले हैं (फिर आप कैसे कहते हैं कि तुमछोग छीट जाओ, आपकी शरण आनेपर भी क्या कोई कभी वापस छीटता है ! ) आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बन्ध-बान्धबोंकी सेवा करना ही खियोंका परम धर्म है सी यह उपदेश उपदेशके स्थान आप ईश्वरके विषयमें ही रहे क्योंकि समस्त देहधारियोंके प्रियतम वन्धु और आत्मा तो आप ही हैं। है कमटलोचन ! जिस समय श्रीटदमीजीको ( श्रीविष्युरूपमें ) कमी कमी आमन्दित करनेवाले आपके चरणकमलोंको हमने स्पर्श किया या और बनवासी तपस्तियोंके प्रिय आपने हमें आनन्दित किया था

तमीसे हमारे लिये अन्यत्र कहीं ठहरना असम्मव हो गया है। जिनकी कृपादिष्ट पानेके लिये देवगण अत्यन्त प्रयास करते हैं, वे ल्ल्मीनी निना किसी प्रतिहृत्त्वीके आपके वहाःस्वल्में स्थान पानर भी तुल्सीजीके सहित अन्य मकोसे सेवित आपके चरण-रजकी हम्या करती हैं, हम भी निरस्तन्देह आपकी उसी चरणरजकी ही शरणमें आयी हैं। वसोंकि देवताओंकी रक्षा करनेवाले आप आदिपुरुप परमात्मा ही जमण्डलका भय और दुःख दूर करनेके लिये प्रकट होकर अवतीण हुए हैं। यह निश्च है कि आप केवल यशोदाके ही पुत्र नहीं हैं वर्ग समस्त देहधारियोंके अन्तरात्माके साक्षी हैं। हे सुले। व्रह्मानीकी प्रार्थनासे ही आपने सम्पूर्ण जगतकी रक्षा करनेके लिये यदकुल्में अवतार लिया है।

ऐसे अनेकों प्रमाणींसे तथा दुक्तियोंसे यह सर्वण सिद्ध है कि गोपियोंने श्रीकृष्णको साक्षात् सचिदानन्दघन मगवान् समझकर ही उन्हें आत्मसमर्पण किया था।

#### तद्विहीनं जाराणामिव ॥ २३ ॥

२२-उसके विना (भगवानुको भगवानु जाने विना किया जानेवाला ऐसा प्रेम) जारोंके (प्रेमके) समान हैं। माहास्पदान विना क्रियोंके द्वारा किसी पुरुषके प्रति किया जानेवाला ऐसा प्रेम जारोंका-सा ग्रेम होता है। जिस प्रेममें

जित्तवाळा ऐसा प्रेम जारोका-सा ग्रेम होता है। जिस प्रमम सर्वोपेण है, जिसमें छीकिक स्वार्यकी तिनक-सो गन्ध भी नहीं है, ऐसा प्रेम केवळ भगतान्के प्रति ही हो सकता है। यद्यपि जाने-अनजाने किसी प्रकार भी भगतान्के प्रति किया हुआ प्रेम निष्कृत नहीं होता, परन्तु जानकर होनेवाले प्रेममें विशेषता होतीं है।

ર્ડ

भगवान् हमारे प्रियतम हैं, इस कल्पनामें ही कितना अपार आनग्द है। फिर जिनको वे भगवान् परम प्रियतमरूपमें प्राप्त हो जाय उनके सुखका तोकहना ही क्या है ?गोपियाँ इसी परम पवित्र दिव्य सुखकी भागिनी थी । इसीसे जीवन्मुक्त महात्मा शुक्तदेव सुनिने मृत्युके छिये तैयार हुए राजा परीक्षितको यह पवित्र प्रेमछीछा सुनायी थीं । अतएव यह प्रेम मगवत्-माहात्म्यके ज्ञानसे युक्त पर्मप्वित्र था ।

नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वम् ॥ २४॥ २४-उसमें (जारके प्रेममें) प्रियतमके सुखसे सुखी होना

नहीं है । व्यमिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने सुखके हिंगे, अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिके छिये प्रीति किया करते हैं; वे अपने प्रेमास्पदके सुखसे सुखी नहीं होते । गोपियोंके प्रेममें यह भाव नहीं था । टौकिक कामजनित ग्रीतिमें ग्रेमास्पद पुरुष जार होता है और उसके अंग-संगक्षी इच्छा होती है । यहाँ प्रेमारपद साक्षाव विश्वातमा भगवान् थे और गोपियोंके मनोंमें अंग-संगकी कामना नहीं थी । गोपियाँ केवल श्रीकृष्ण-सुखकी अभिलापिणी थीं । उन्होंने अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, यौवन, धन, प्राण आदि सम्पूर्ण

वस्तुओंको प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजनसामग्री बना दिया था । अपनी सर्वेख देकर वे श्रीकृष्णको सुख पहुँचाना चाहती थी। जिस वातमें श्रीकृष्णकी प्रसन्नता होती, वही करना उनका धर्म था। उसीमें उन्हें परम सुराकी अनुभृति होती थी । इसके अतिरिक्त

उनसे मनमें अन्य प्रकारसे होनेवाले सुखकी कामना तो दूर रही,
कल्पना भी नहीं था। यही तो काम और प्रेमका अन्तर है।
काम चाहता है दूसरेके द्वारा अपने सुखी होना, ओर प्रेम
चाहता है अपने द्वारा प्रियतमको सुखी करना और उसे
सुखी देखकर ही सुखी होना। शीचेतन्यचरितामृतमें गोपियोंके
प्रेमका वर्णन करते हुए बहुत ही ठीक कहा गया है—

कारमेन्द्रिव प्रीति इच्छा तार नाम कामा कुण्णेन्द्रिवर्धाति इच्छा धरेमेम नाम कामेर तात्त्रवर्ष निज संमोग केवल । कुण्ण सुख तात्ववर्ष मेम तो प्रवल ॥ आसम सुप्त हु स गोपा ना करेविचार । कृष्ण सुख हेतु वरे सव व्यवहार । शेवच्यो, वेदचम, वेहचम कर्म । कजा, धैर्य, देहसुख, आत्मसुख मर्म ॥ सर्व थ्या कर्ये वरे कृष्णेर सजन । कुण्यसुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ इहाके कहिये कृष्णे रह अनुराग । स्वच्य धीत वस्त्र विकेशाहि कोन दाता ॥ अत्वय्व काम मेमे बहुत अवर । काम अध्वयम मेम निर्मेल भास्त्रर ॥ अत्वय्व काम मेमे बहुत अवर । काम अध्वयम मेम निर्मेल भास्त्रर ॥ अत्वय्व कोचावाणे नाहि कामनाच । कुष्प्रसुख हेतु मात्र कृष्णेर सवय ॥

भगवान् श्रीष्टण्यको सर्वस अर्पण, पल्मरके लिये भ्छ जानेमें परम व्यावुलता, श्रीष्टण्यके प्रभाव और माहान्यका सम्यक् ज्ञान और श्रीष्टण्यके सुखमे ही सुखी होना, यही चार वार्ते गोपी-प्रेममें सुख्य हैं।

यह गोपी-प्रेम परम पवित्र और अलैक्टिक है । इसमें जो पाप या व्यभिचार देखते हैं, उनपर श्रीकृष्ण दया करें ।

## प्रेमरूपा भक्ति फलरूपा है

सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥ २५॥

२५-यह (प्रेमरूपा भक्ति) तो कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्टतर है।

कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवद्यासिक साधन हैं, परन्तु भक्ति इन तीनोंमें सबसे श्रेष्ट है। उनमें वर्ण, आश्रम, अधिकार आदिका विचार हैं; साथ ही गिरनेका भय भी है परन्तु सबी भक्तिमें भगवान्की पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी भय नहीं है। तथा इसमें की, पुरुष, ब्राह्मण. शूब्र आदि सभीका अधिकार है। गोसाई बुटसीदासजी महाराज कहते हैं—

ने अस भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु अम करहीं॥ ते जब कामधेतु गृह त्यागी। खोजत आक फिराई पर लगां॥ पुतु खोस हरिमगति बिहाई। वे सुख चाहाँह आन लगाई॥ ते सठ महासिंधु बिनु ततनी। पेंक्षि पार चाहाँह जब करनां॥

उमा ओग तप दान तप, नाना मत मल नेम। राम कृषा गर्डि क्तर्डि तस, जस निस्केवल मेम। पदमारि सुद्ध मेम सम, भजन म पूसर जान। यह विचारि सुन्दी दुनि-दुनि, कहत राम-गुन-गान। ह्यं श्रीमगदान् कहते हैं—

न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा मकिमैमोर्जिता ॥ भक्त्याहमेकया ब्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मन्निष्टा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥ (श्रीमद्गा० ११ । ११ । २०-२१ )

'जिस प्रकार मेरी दृढमिक मुझे बश करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाच्याय, तप और त्याग वशमें नहीं कर सकते। सन्तोंका प्रिय आत्मारूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा वशमें हो सकता हूँ, मेरी भक्ति चाण्डाल आदिको भी पित्रहृद्य बनानेमें समर्प है।'

इसी प्रकार श्रीमगवान्ते गीतामें भी कहा है—
नाहं घेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य पर्वाचिची द्रष्टुं हएवानसि मां यथा॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेयंविघीऽर्जुन।
हातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेप्टुं च परंतप॥
(११। ५३-५४)

(11 । ५३-५४)
'हे अर्जुन ! जैसा तुमने मुझको देखा है, ऐसा वेद, तप,
दान, यक्त आदिसे मैं नहीं देखनेमें आता । हे परन्तप अर्जुन !
अनन्यमक्तिके द्वारा हो इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुन्ने तस्वसे
जानना और मुझमें प्रदेश पाना सम्भव है।'

फलरूपत्वात् ॥ २६ ॥

२६-क्योंकि (वह भक्ति) फलरूपा है।

यत्तुतः यह मक्ति फल्रूपा है, साधन नहीं है l जो मित धानका साधन मानी जाती है वह गाँणी मित्त साधारण उपासना है, प्रेमरूपा भक्ति नहीं है । प्रेमरूपा भक्ति तो समस्त साधनोंका फल है ।

तांचोटन साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान नियुनाई॥ नाना करम भरम वत नाना। संजम नेम ग्यान विपाना॥ भूतदना गुर-द्विज सेवकाई। विचा विनय विवेक वड़ाई॥ जहुँ छम्म साधन बेद बसानी। सव कर कछ हरिभगति मचानी॥

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च।२७। २७-ईश्वरको भी अभिमानसे द्वेषभाव है और दैन्यसे

### प्रियभाव है।

कर्म, ज्ञान और योगके साधकोंको अपने बळका और साधनका अभिमान हो सकता है। भगवान्का तो नाम हो दर्पहारों है। यथि वस्तुतः मगवान्का न किसीनें द्वेप है, न राग है। उनके ळिये सभी समान हैं। वे सभीका उद्धार करते हैं। हाँ, उद्धारके साधन भिन्न-भिन्न हैं। अभिमानीका उद्धार उसे दण्ड देकर करते हैं और दीन सेवकका उसे प्रेमसे गळे ज्याकर। इसीसे भगवान्के क्रीक्को भी बरके तुल्य बतल्या गया है। अभिमानीके प्रति भगवान् द्वेपांकी-सी छीला करते हैं और दीनके साथ प्रेमांकी-सी। इसीसे दीनवन्छ, अशरण-शरण और 'कङ्मालके धन' आदि उनके नाम हैं। यपार्थमें तो अभिमानीके प्रति मी उनके हदयों प्रेम ही होता है, इसीळिये तो वे उसका

सुनहु रामकर सहजसुमाड । धनअभिमान न राखर्दि काउ ॥ संस्तिमृष्ट सुरुप्रद नामा । सक्छ सोकदायक अभिमाना ॥ तेहितें करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर समता अति रूरी ॥ इतना होनेपर भी दण्डमें होप दीखता ही है, परन्तु दीन

अमानी गरीबको तो आप हृदयसे लगा छैते हैं। उसका छोटे-से-छोटा काम करनेमें भी नहीं सुकुचाते। भक्तजन तो साभाविक ही अपनेको किंकर समझते हैं, वे कहते हैं—

सर्वसाधनद्वीनस्य पराघीनस्य सर्वेथा। पापपीनस्य दीनस्य छप्ण एव गतिर्मेम॥

'हे प्रमो 1 मुझ समस्त साधनोंसे हीन, मायान्ने सर्वथा पराधीन हुए पापोंसे ट्वेट हुए दीनकी तो केवट तुम ही गति हो ।' कार्ट कहाँ तकि चरन सुन्हारे।

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥

यह दीनता उस अभावकी स्थितिका नाम नहीं है जिसमें मनुष्य धन, मान, वैभव आदिके अभावसे प्रस्त होकर उनकी प्राप्तिके छिये व्याकुळ रहा करता है। यह दीनता तो उस निरिमेमानता और अहहार्रह्म्प्यताका नाम है जो वडे-से-बड़े वेभवशाओ सम्राट्को भी भगवक्ष्यां प्राप्त हो सकती है। है सीनताका अर्घ है अमिमान और कर्त्वाव-अहंबारका नाश हो जाना। यह समझना कि मै और मेरा कुछ मी नहीं है, जो कुछ है सो सब भगवान् है और सब मगवान्का है, सब कुछ उन्होंकी शक्ति और प्रराप्ति होता है, जरते-करानेवाले वे ही हैं।

परन्तु भगवान्को प्यारी यह सबी दोनता सहज हो नही प्राप्त होती। अभिमानका सारा भूत उतरे त्रिना दोनता नहीं आती । वर्ण, जाति, धन, मान, विषा, सापन, स्वास्थ्य आदिका अभिमान, और कर्तापनका अहंकार मनुष्यमें ऐसी दीनता उपन्न नहीं होने देता; उपरसे मनुष्य दम्भपूर्वक दोन बनता है, भगवान्के सामने अपनेको दोन कहता हैं, रोनेका खाँग भरता है; परन्तु उसकी दीनताको परीक्षा तो तभी होती है, जब बड़े-से-बड़े सांसारिक पदाणों और साधनोंको प्राप्ति में साभाविक दीनता अ्यों-की-त्यों बनी रहे । जो सब छोगोंके सामने अपनेसे हीन खितिके दूसरे मनुष्योंहारा दीन और पापी कहा जाना केवछ सह ही नहीं छेता, वर्ष उस सत्य समझकर प्रसन्त होता है और प्रमुप्तिके छिये सदैव जिसका विच्न खान रहा करता है, ऐसे ही खिल—दीन भगवान्को प्यारे होते हैं । सबी भक्तमें अपने पुरुपार्ष या साधनका अभिमान आ ही नहीं सकता, इसीछिये भक्ति श्रष्ट है ।

तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ॥२८॥

२८-उसका (भक्तिका) साधन ज्ञान ही है, किन्हीं (आचार्यों) का यह मत है।

यवपि मिकिये इस जानती तो पर्म आवस्यकता है कि में जिसकी मिकि करता हूँ वे ही सबके खामी, सबके आधार, सबके महेश्वर, जगदके उत्पन्न, पाटन और संहार करनेवाले, मायाके पति, अन, अविनाशी, सबैशक्तिमान, सर्वत्न, सबीत्मा, निर्मुल, निर्मिकार, तराप्त, ताना मायान है, उनसे श्रेष्ठ और बुद्ध मी नहीं। क्योंकि इतना झान भी यदि न होगा तो श्रवा नहीं होगी। अदा विना प्रीति नहीं होगी। और प्रीति विना मिकि हद नहीं होगी।

जाने बिनु न होह परतीती । बिनु परतीति होह नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि मगति दहाई । जिमि सगेस जलकी चिकनाई ॥

परन्तु इसमें अद्वैतज्ञानके साधनकी आवस्यकता नहीं होतां। केवर श्रद्धा और भावसे ही परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मूधराज, गवेन्द्र, धुव, शवरां आदिने केवल भगवान्की ऐसी ही भक्तिसे भगवान्को प्राप्त किया था।

अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २६॥

२९-दूमरे (आचार्यों) का मत है कि मक्ति और ज्ञान परस्पर एक दसरेके आधित हैं।

ऐसा भी होता है। गौणी भक्तिसे मगवान्से तच्यका ज्ञान होता है और तद्यके जाननेसे भगवान्से अस्पन्त प्रेम उत्पन्न होता है। परन्तु केवल भक्तिके प्रेमीजन इस मतकी परवा नहीं फरते। क्योंकि वे इस बातको जानते हैं कि जब निर्मल प्रेमस्वरूपा भक्तिका पूर्ण उदय होता है तव किसीका ज्ञान अलग रह ही नहीं जाता। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। फिर किसका ज्ञान किसको होगा 2

स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः ॥ ३०॥

३०-ब्रह्मकुमारोंके (सनत्कुमारादि और नारदके)

मतसे भक्ति खर्यं फलरूपा है।

अतएय यह मक्ति ही साधन हे और मक्ति ही साध्य है। मूल भी वही और फल भी वही। भक्तगण मक्तिके लिये ही भक्ति

<sup>#</sup> पाठभेद <sup>११</sup>ब्रह्मकुमारः" ।

करते हैं। क्योंकि मिक्त स्वयं फलरूपा है। वह न फिसी साधनसे मिलती है और न कोई उससे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी प्राप्तिका वह साधन हो।

सी खतंत्र अवलंव न काना। तेहि काधीन ग्यान-विग्याना।

राजगृहभोजनादिपु तथैव दृष्टत्वात्॥ ३१॥

३१-राजगृह और भोजनादिमें ऐसा हीदेखा जाता है। यह पूर्वक्षित भक्तिकी फळरुपताको समझनेके लिये उदाहरण है।

न तेन राजपरितोषः क्षुधाशान्तिर्वा॥ ३२॥

३२-न उससे (जान छेनेमात्रसे) राजाकी असन्नता होगी, न क्षुघा मिटेगी।

केवल राजमहलका वर्णन धुनने और जान ठेनेसे काम नहीं चलता । राजा धर्मात्मा है, शिकराली है, प्रजाहितेषी है, स्रपगुणसम्पन्न है, यह बात भी जान छी; परन्तु इससे क्या इआ, इस जाननेमात्रसे राजा प्रसन्न मोडे ही हो गया। इसी प्रकार जान रिया कि हलुआ मीठा होता है, घी और शक्सरेस न्या है, वड़ स्वादिष्ट हैं, परन्तु इससे भूल तो नहीं मिटती । इसी तरह केवत शब्दशानिन न तो मगवान्की प्रसन्ता होती है और न हमें शानित ही मिटती है। यबिप मगवान्की छिय सभी समान हैं, तथापि उनकी प्रसन्ता तो भिक्ति ही मिटती है। ये स्वयं कहते हैं—

समोऽर्इ सर्वमृतेषु न मे द्वैथ्योऽस्ति न मियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥ ( गाता ९ । २९ )

भीं सब भूतोंने सम हूँ, न कोई मेरा डेप्य हे और न प्रिय है, परन्तु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं ओर मैं उनमें हूँ।'

### तस्मात्सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ॥ ३३ ॥

३३-अतएव (संसारके वन्धनसे) म्रक्त होनेकी इच्छा रखनेवालोंको भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये।

भक्तिसे भगवत्वन तो अनायास कट ही जाता है, साक्षात् भगवान् उसके प्रेमास्पद वनकर उसके साप दिव्य लीटा करतेहैं।

स्रति दुरलभ कैवस्य परमपद। सत पुरान निगम आगम बद्।। राम भजत सोह मुकृति गोसाईं। अनहष्टित सावै बरिआईं॥

अत्याल्य बर्ध-बर्ब माधनोंसे भी सहनमें न मिछनेगाड़ी अति दुर्छभ मुक्ति जिना ही माँगै बलान्कारसे आती है, परन्तु वह भक्त तो—

## मुकुति निरादिर भगति लुभाने ॥

मुक्तिकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । ऐसी सुल्म और सर्वोपिर स्थितिरूप भक्तिको छोडकर दूसरे साधनको कोई क्यो करे <sup>8</sup> श्रद्धालु और सुद्धिमान् पुरुषोंको केवल भक्ति ही करनी चाहिये।

## प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा

तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः ॥ ३४ ॥

३४-आचार्यगण उस भक्तिके साधन वतलाते हैं।

कर्म और डानकी अपेक्षा मक्तिको श्रेष्टताका प्रतिपादन करके अत्र देविप नारद मिक्तिशासके प्रधान प्रवर्षक और मिक्ति तत्त्वको अनुभवी आचार्यो एवं सन्त-मार्गोद्वारा गान किये ट्रए उस श्रेप्रतम मिकके साधनींका वर्णन करते हैं।

तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच ॥ ३५ ॥

३५-वह (भक्ति-साधन) विषयत्याग और संगत्याग-से सम्पन्न होता है।

जीवके मनमें खाभाविक ही प्रेमका खोत है, क्योंकि जीव

परमानन्दस्वरूप प्रभावेमरूप भगागन्ता ही सनातन चिद्रा है; प्रत्तु विषयोंक्र प्रति हानित स्वेनते उपक्रे प्रमात चित्रा हीयत हो गयी है और इसीसे वह प्रेम दुःख उरक्ष करनेश वे नाम के रूपमें परिणत हो रहा है और इसी कारण उरके परमात्ममुखी दिन्य स्वरूपका प्रकाश नहीं होता। प्रेमके दिन्य स्वरूपक प्रकाशके विधे उसकी

विषयाभिमुखी गतिको परदक्तर ईश्वराभिमुखी करनेकी आवस्पकता

प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ४९ है। इसके त्रिये दो उपाय हैं—१-विपर्योका खरूपसे त्याग और

२-विषयों की आसक्तिका त्याग। जो छोग यह मानते हैं कि तिपयोंमें आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विषयोंका संप्रह एवं उपमोग करते हुए ही भगवानकी भक्ति प्राप्त हो जायगी. अथरा भगवद्धक्तिके मार्गमें विषय और विषयासक्तिके त्यागकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत बड़ी भूलमें हैं। मिक्तमें तो अपने भोगके लिये कोई वस्तु रह ही नहीं जाती; जब भोक्ता ही कोई नहीं रहता, तब मोग्य वस्तु कहाँसे रहे ? वहाँ तो एकमात्र प्राणाचार भगवान ही सर्वभोक्ता हैं और हम अपने समदा अंगों एवं समस्त सामप्रियोंसहित भगवान्के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं और सत्र उनकी भोग्या प्रष्टति हैं। ऐसी अवस्थामें भक्तका अपना कोई मोग्य विषय रह ही नहीं जाता । इसको यदि ऊँची स्थिति कहकर कोई इससे वचना चाहे तो उसे भी साधन-कालमें विषयोंका और विषयासक्तिज्ञा यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पडता है । शरीर विषयभोगमें छगा होगा और मन विषयोंमें आसक्त रहेगा, तो फिर प्रियतम भगवानुकी सेवा किस तन-मनसे होगी ? अतर्व विषयत्यागकी वडी भारी आवश्यकता है । वाह्य भोग तो क्या. मनसे भी विषयोंका चिन्तन छोड़ना पडेगा; क्योंकि यह नियम है कि मन जिस बस्तका चिन्तन करेगा उसीमें उसकी आमक्ति होगी। भगवानुने श्रीमङ्गागन्तमें कहा है-विषयान ध्यायतश्चित्रं विषयेषु विषज्ञते।

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ yo .

अर्थात् विपयोंका चिन्तन करनेसे मन विपयोमें आसक होता है और मेरा वार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें छीन हो जाता है।

मनको जहाँ छगाओ वही छग जाता है, और वह छगाना होता है इन्द्रियोंके द्वारा ही; हम वार-बार जिस प्रकारके दश्योंको देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीज खायेंगे, जो कुछ स्रूँबेंगे, जैसी बस्तुका स्पर्श करेंगे, उन्हींका मनमें बार-बार चिन्तन होगा और जिस वस्तका अधिक चिन्तन होगा, उसीमें आसक्ति होगी । नाटक देखेंगे, वेश्याका गाना सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी; भक्त-ळीला देखेंगे, कीर्त्तन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। अतएव भक्तिकी अभिलापा रखनेवालींको भगवान्के प्रतिकूल तमाम विवर्योका त्याग करना चाहिये । वास्तवमें इस सूत्रमें विपयत्यागमें उन्हों विषयोंका त्याग समझना चाहिये जो हमारे मनको भगवान्से हटाकर भौगोंमें--जगत्प्रपञ्चमें छगा देते हैं। ध्यान, चिन्तन, कीर्तन, मगवरसेवा, साधुसत्कार, सरसङ्ग आदि जो भगवदनुकूल विषय हैं, उनमें तो तन-मनको चाह करके छगाना चाहिये। और जिन विषयोंके संप्रह और सेवनकी शरीरयात्रा या कुटुम्ब-पोपणके छिये नितान्त आवस्यकता हो, उनका भी यशासम्भव बद्धत ही घोडे परिमाणमें संग्रह और सेवन करना चाहिये, और वह भी शास्त्रानुकूछ तथा ईम्बरकी आज्ञा समझकर अन्य किसी भी फल-कामनाको भनमें स्थान न देते हुए केवल ईश्वर-प्रीत्पर्ध ही ! इस प्रकारसे किया हुआ विषय-सेवन भी विषयत्थागके ही तुल्य समझा जाता है । केवल बाहरसे किसी विषयका त्याग कर दिया

५१

जाय और मनमें उसका स्मरण बना रहे, तो वह यथार्ष त्याग नहीं है; इसीज्यि सूत्रमें विषयत्यागके साप-ही-साय आसक्तियाग-की भी आवस्यकता जतलायी गयी है। महाभारतमें वहा है—

। आवस्यकृता व्रतलायो गयी है । महाभारतमें वहा है— त्यागः स्तेहस्य यत्त्यागो विषयाणां तथैव च । ( शानितपर्व १९२ । १७)

'विषयासिक और विषय दोनोंके त्यागका नाम ही त्याग है।'
इसीसे निषयानुरागका त्याग होगा, और विषयानुरागसे रहित हृदय ही भगवाग्रेमका दिव्य धान वन सकता है। भगनाग्रेमकी प्राप्ति होनेपर तो विषयका त्याग स्वाभाविक ही रहता है। श्रीरामचरितमानसमें वहा है—

रमाविकास रामअनुरागो । सजत बमन इव नर बडभागा ॥

अमृतके सादको चख ेंने और उसके गुणसे लाम उठा लेनेपर फिर विपक्षी और किसीकी नचर ही क्यों जाने लगी ! परन्तु उस अमृतको प्राप्तिके लिये भी—उसकी और गति होनेके लिये भी विपयविपके त्यानको आवस्यकता है। विपयासिकाता त्याग करके भगानम्में आसक्त होनेमें ही परम सुख है। भगवान् कहते हें—

मध्यर्षितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वेतः। मयारमना सुखं यत्तत्तुतः स्वाद्विपयातमनाम् ॥ (शामद्वा० १९ । १९ । १२ )

'मुझमें चित्त लगानेवाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोडने-वाले भक्तको आत्मसन्त्रप मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषयासक्तचित्त लोगोको कहाँसे मिल सकता है ?'

## अन्यावृतभजनात् ॥ ३६ ॥

३६-अखण्ड भजनसे (भक्तिका साधन सम्पन्न होता है) ।

भजन भक्तिका प्रधान अह है, यह साध्य और साधन दोनों है। जो मगबस्त्रेमको प्राप्त कर चुके हैं, उनके ल्यि अखण्ड भगन स्वामाधिक हो जाता है, और जिनको भगवस्त्रेमको प्राप्ति करनी है उनको अखण्ड भजनका अम्यास करना चाहिये। जो भगन निना मुक्ति और भगवस्त्रेमकी प्राप्ति चाहता है वह भूलता है। गोसाई श्रीत्रल्सीदासजी महाराज कहते हैं—

> थारि मथे बर होइ एत, सिकतार्ते वर तेल । विनु हरि-भजन न भव तरहिं, यह सिद्धांत अपेल ॥

'जल्के मन्यनसे चाहे घी निकल आवे, बाह्से चाहे तेल निकले; परन्तु भगवान्के भजन बिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर सकता, यह सिद्धान्त अकाव्य है।' अत्रप्त भजन तो अनिवार्य साथन है। फिर भक्तिके साधकके ल्यि तो यही एक खास वस्तु है। विवयसे मन हटाकर यदि भगवान्में न लगाया जाय तो बह वापस दीइकर वहीं चला जायगा। विवयसाग वैराग्य है और भगवत्-भजन अम्यास । इन्हीं अन्यास-वैराग्यसे विश्वह भगवदोम-की प्राप्त होती है। परन्तु जो भजन अभी होता है, प्रदीचन वाद नहीं होता; आज किया, कल नहीं,—वह प्रेम और आदरपुक्त अह्यल्ड भवन नहीं है। सजनहरूपी अन्यास तो वहीं सिद्ध होता

प्रेमकरा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ५३ है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सन्कारपूर्वक हो।

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यस्तकारासेविती स्डभूमिः। (१।१४)

योगदर्शनमें महर्पि पतञ्जलि कहते हैं-

'दीर्बनालपर्यन्त निरन्तर सस्कारके साथ करनेपर ही अम्यास इड होता है।' इस निरय-निरन्तरके अलण्ड स्मरणसे भगनान्की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। स्वयं भगनान्ने भी गीतामें कहा है—

अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ (८।११)

'हे अर्जुन ! जो पुरुप मुझमें अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें टगे हुए योगीके खिये मैं मुख्य हूँ !'

अतएव अखण्डरूपसे भगरान्ता प्रेमपूर्वक चिन्तन वरते हुए ही स्नान, भोजन, ज्यापार आदि सब काम करने चाहिये । भगवत्-स्मरणयुक्त होनेसे प्रत्येक कार्य ही भवन हो जायगा । इस प्रकार भजनता ताँना क्षणमर भी नहीं ट्रट्ना चाहिये । स्वरूपका चिन्तन न हो सके तो निरन्तर भगरान्का नामस्मरण ही करना चाहिये । भगरान्के नामस्मरणसे मन और प्राण पित्र हो जायगा । नाम जयकी सहज विधि यह है कि अपने सास- प्रचासके आने-जानेकी ओर प्यान रखकर श्वास-प्रचासके साथ-ही-साथ मनसे, और साथ ही धीमें रुउरसे वाणीसे भी भगवान्का नाम-जय करता रहे। यह साधन उठते-बैठते, चलने-पिरते, सोते, खडे रहते, सन समय किया जा सकता है। अभ्यास दढ हो जानेपर चिच विश्वेपस्ट्य होकर निरन्तर मगजान्ते चिन्तनमें अपने आप हो लग जायगा। प्राय सभी प्रसिद्ध भकों और सन्तीने इस साधनका प्रयोग किया था। महाला चरणदासजी कहते हैं—

चरणदासजीकहर्तह<del>ैं -</del> स्वासा माहीं अपेतें, दुविधा रहे न क्रीय।

इसी प्रकार कवीरजी कहते हैं-

साँस साँस सुभिरन करी, यह उपाय लति नीक।

मतण्य यह कि भगरानुके खरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, छीछा अपवा नामका चिन्तन निरन्तर तैळघाराकी भॉति होते रहना चाहिये। यही अखण्ड नजन है।

लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्त्तनात्॥३७॥

३७-लोकसमाजमें भी भगवद्-गुण-श्रवण और कीर्तनसे ( भक्ति-साधन सम्पन्न होता है ) ।

मनसे तो नित्य भगवान्का चित्रतम करना ही चाहिये, परन्तु कान और वाणीसे भी सदा-सर्वेदा छोगोंके बीचमें भी भगवान्का गुण ही सुनना और कहना चाहिये। मनसे भगव-चिन्तनकी चेष्टा तभी सफल होती हे, जब हमारी हिन्दयों भी भगवत्सम्बन्धी कार्योमें ही लगी रहें। सभी कार्योका प्राय प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संग्रही महिमा

आधार होता है सनना और बोलना । यदि कानोंमें सदा विषयों-की चर्चा आती रहेगी और वाणीसे सदा विषयोकी बार्ते की जायँगी तो मनसे भगतान्का चिन्तन होना असम्भव सा ही समझना चाहिये । परन्तु यदि कान और जवान भगवान्में लगे

रहेंगे-उन्हे ट्सरे कार्यके लिये फुरसत ही नहीं मिलेगी, तो अन्यान्य इन्द्रियाँ ओर मन भी खत ही भगतत्वरायण हो जायेँगे ।

अतएव कान और जीमको भगवानके नाम गुण छीलादिके सुनने और गानेमें ही निरन्तर लगाये रखना चाहिये। यही जीवनको सफल बनानेके साधन हैं। केवल जीवित रहने, खास टेने, खाने और मैथुन करने आदिमें ही जीवनकी सुफलता मानी जाय तो क्या चृक्ष जीवित नहीं रहते ? क्या छोहारकी घोंकनी श्वास नहीं लेती और क्या पद्म भोजन या मैथन नहीं करते । इसीलिये श्रीमद्भागवतमें वहा गया है-

> श्वविड्वराहोष्ट्रतरेः संस्तृत पुरुष पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो जात नाम गदाग्रजः॥ विले यतोरकमविक्रमान् ये

न शृण्यतः कर्णपृटे नरस्य।

जिहाऽसती दार्डु रिकेच सूत

न घोषगायत्युरुगायगाथा ॥ (२१३।१९२०)

'जिसके कर्णपथमें भगतान्के नाम गुणोंने कभी प्रवेश नहीं किया वह मनुष्यरूपी पशु कुत्ते, तिष्टामोजी सुअर, ऊँट और

गदहेकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय है । हे सूतजी ! जो कान भगवानुकी छीछाका श्रवण नहीं करते वे सर्पादिके विलके समान हैं और जो दुष्टा जिह्ना भगवान्की लीला-कथाका गान नहीं करती वह मेंडककी जीभके समान व्यर्थ वकवाद करनेवाली है।' इसीका अनुवाद गोखामी तुलसीदासजीने किया है---

जिन्ह हरिक्या सुनी नहि काना । स्वनरंत्र अहिमदन समाना ॥ जो नहि करहि राम-गुन-गाना। जोह सो दादुरजीह समाना॥

श्रीमद्भागवतके अन्तमें कहा गया है---

मृपा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा

न कथ्यते यद्भगवानधीक्षजः। तदेव सत्यं तद्व दैव मङ्गलं

तदेव पुण्यं भगवद्गुणोद्यम् ॥ तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव राध्वनमनसो महोत्सवम् ।

तदेव शीकार्णवशीयणं मृणां

यद्त्तमश्होकयशोऽनुगीयते ॥

( 28 1 25 1 86-86 ) 'जिस वाणीसे अधोक्षज भगवान्की कथा न कही जाकर विषयोंकी बुरी बार्ते कही जाती हैं, वह वाणी असत् और व्यर्थ

है। जिन वचनोंमें भगवान्के गुणोको प्रकट किया जाता है, पुण्यकीर्ति भगवान्का यश वर्णन किया जाता है, वास्तवमें वही वचन सत्य हैं, वही मंगलरूप हैं, वही पुण्य हैं, वही मनोहर हैं, वही रुचिर हैं, वही नित्य नये-नये रसमय हैं, वही सदा मनको प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ५७ महान आनन्द देनेवाठे हैं और वही मनुष्योंके शोकरूपी समुद्रको

सुखानेवाले हैं।' अतएय कानोंसे भगवान्के गुण और नामोंका अवण और

वाणीसे उनका कीर्तन करना चाहिये । इसीसे भगवान्का निर्मेख प्रेम उदय होता है ।

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है— ता ये श्रुण्यन्ति गायन्ति हानुमोदन्ति चाद्यताः।

मत्पराः श्रद्द्धानाश्च भक्ति विन्द्ग्ति ते मिय ॥ (११।२६।२९)

य प्तदेवदेवस्य विश्वोः कर्माणि जन्म च । किर्तियेच्छूद्रया मर्त्यः सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ इत्यं हरेर्मग्रको रुच्चिरावतार-

यीर्याणि वास्त्वरिता ने च इन्तमानि । अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो

भक्ति परां परमहंसगती छमेत॥ (११।३१।३७-२८)

मर्कि लब्बवतः साधोः किमन्यद्वशिष्यते। मय्यनन्तगुणे श्रह्णण्यानन्दानुभवात्मनि॥ (११।२६।२०)

भगवान् कहते हैं—'जो छोग मुझमें मन खगाकर श्रद्धा और आदर्के साथ मेरी नाम-गुण-छीटा-कथाको सुनते, गाते और उनका अनुमोदन करते हैं उनकी मुझमें अनन्य भक्ति हो

जनका अनुमादन करत ६ उन जाती है ।' श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—'हि राजन् ! जो मनुष्य देवदेव मगवान्के दिव्य जनम-क्र्मोंका श्रद्धार्यक कीर्तन करता है, वह समस्त पार्योसे झूट जाता है ! भगवान् श्रीहरिके अति मनोहर कत्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा वाल-खीलाओंको सुनने तथा उनका गान करनेते मनुष्य परमहंसींकी गतिखरूप भगवान्में परा मिकको प्राप्त होता है ।'

भगवान् कहते हैं—'इस प्रकार मुझ अनन्तगुणसन्पन्न राचि-दानन्दघन ब्रह्ममें भक्ति हो जानेपर फिर उस साष्ट्र पुरुपको और कौन-सी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है ? अर्थात् बह कृतार्य हो जाता है ।'

भगवान्के नाम-श्रवण और कीर्तनका महान् फ्ल होता है } जहाँतक भगवान्के नामकी प्वनि पहुँचती है, बहाँतकका वातावरण पित्र हो जाता है । मृत्युकाल्के अन्तिम श्वासमें भगवान्का नाम किसी भी भावसे जिसके गुँदसे निकल जाता है उसको प्रमप्द-की प्राप्ति हो जाती है । मगवान्के नामका जहाँ कीर्तन होता है वहाँ ममदा नहीं जा सकते । अत्यय दस नामापराधोंसे\* यचते हुए भगवान्के नामका जप-कीर्तन और श्रवण अवस्य हो करना चाहिये।

क नामके दल अपराप वे हैं— र-सन्तोक्ती निन्दा, २-मगबाद-के मामोंमें छोटे-वड़ेका भेदमाब, ३-मुख्का अयमान, ४-साझिन्दा, ५-नाममें अर्थवाद (अर्थात् यह समझना कि यर केवल प्रशसामात्र है, ऐसा कल नहीं होता ) मानना, ६-नामका वहारा लेकर पाप करना, ७-पर्म, बत, दान और यशदिके साथ नामकी तुष्टना करना,

प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ५९

श्रीमद्भागवतमें कहा है-

साद्वेत्यं पारिहास्यं या स्तोभं हेळनमेव या । वैकुण्डनामग्रहणमशेपाघहरं विदुः॥ अशानाद्यवा शानादुत्तमस्त्रीकनाम यत्। सद्गीर्ततमयं पुंसी दहेदेघी यथानळः॥ (६।२।११,१८)

'पुत्रादिके नामसङ्केतसे, पिरहासमें, स्तोम या अवहेळनासे भी भगवान्का नाम छेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अथवा ज्ञानपूर्वक ळिया हुआ पुण्यखोक भगवान्का नाम मनुष्य-के पापको उसी प्रकार जटा देता है जैसे अग्निमें किसी प्रकारसे भी खाटा हुआ इँधन भस्म हो जाता है।'

सभी सद्धन्यों और संतोंकी वाणियोंमें भगवनामकी महिमा गायी गयी है। श्रीमद्भागवतके निम्नष्टिखित रुजेक मनन करने योग्य हैं। देवी देवहूतिची भगवान् कपिछदेवसे कहती हैं—

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्ञिहाम्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। तेषुस्तपस्ते ञुद्ध्यः सस्तुरार्या व्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ (१।३२।७)

८-अश्रद्धालु, हरियमुप्त और मुनना न चाहनेवालींकी नामका उपदेश करना, ९-नाममाहात्म्य मुनकर भी उत्तमें प्रेम न करना और १०~ आहंकार, ममता तथा भोगादि विषयोंमें आसक रहना ।

प्रेम-दर्शन

ξo

'अहो, जिसकी निहापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता हे वह चाण्डाळ भी श्रेष्ट है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुपोंने तय, यह, तीर्पकान, वेदाय्ययन सत्र कुळ कर ळिया।'

पतितः स्वलितझार्तः क्षुस्या चा विषयोऽमुबन् । हरये नम इत्युज्वैर्मुन्यते सर्वपातकात् ॥ सद्धीत्यमानो मगवानकत श्रुतानुभाषो व्यस्तं हि पुंसाम् । प्रविद्य चिर्चं विश्वनीत्यद्वीपं पया तमोऽकोंऽभ्रमिवातिवातः ॥ (१२ । १२ । १ २ १० ९

'कोई भी मनुष्य गिरते, पडते, धीकते और दु खसे पीडित होते समय परवश होकर भी पदि ऊँचे खरसे 'हरये नम ' पुकार ठठता है तो नह सब पापोंसे हूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वतकी गुपाने अभगारका भी नाश कर देता है, और जैसे प्रचण्ड बाखु बादलॉनो छिन्नमिन करके छुत कर देता है, इसी प्रभार अनन्त मगान्या नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाववा श्रवण हृद्यमें प्रवेश करके समझ दु खोंका अन्त कर देता है।'

यह तो निपन होकर नाम छेनेका फल हे। प्रेमसे लेनेपर तो कहना ही क्या। इसीसे गोसाईंजी कहते हैं-

विवसहु जासु नाम नर वहहीं। जनम अनेक सैंचित अप दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं। मबवारिधि गोपट इच तरहीं॥ अतएव भक्तिको प्राप्तिके छिये नित्य निरन्तर भगवान्के नाम-गुण-यशका कीर्तन, श्रवण और चिन्तन नि.सन्देह परम साधन है।

मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा।३८।

३८-परन्तु ( प्रेमभक्तिकी प्राप्तिका साधन ) ग्रुख्य-तया ( प्रेमी ) महापुरुपोंकी ऋपासे अथवा भगवत्ऋपाके छेशमात्रसे होता हैं ।

विषय और विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड मजन ओर श्रयण-कीर्तनका साधन बतलाया जानेके बाद अब एक ऐसा साधन वतलाया जाता है, जिस एकके प्रतापसे ही पहले तीनों अपने-आप हो जाते हैं-वह साधन है 'महापुरुषोंकी कृपा'। महापुरुष तो कृपाछ ही होते हैं, परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उनका सङ्ग करना वडा कठिन है। महापुरुपोंका सङ्ग प्राप्त होनेपर विषय तो आप ही छूट जाते हैं । उनके सङ्गसे श्रवण-कीर्त्तन भी करना ही पडता है और सतदिन जो वुछ सुनने, कहने और देखनेमें आता है, उसका स्मरण अनिवार्य है ही। परन्त यह सारण रखना चाहिये कि यहाँ जिन महापुरुपोंकी कृपामात्रसे ही फल्र्स्पा प्रेमभक्तिकी प्राप्ति बतलायी है, वे महापुरुप केवल शास्त्रज्ञानी और सदाचारी ही नहीं होते, भगवान्के खरूप-तत्त्वको यथार्थरूपसे जानकर उनमें अनन्य प्रेम करनेवाले भक्त होते हैं। ऐसे प्रेमी मर्कोके सङ्गकी वडी महिमा है। इसीसे, यज्ञ-घ्रमसे जिनके शरीर धुमैंछे हो गये हैं, ऐसे कर्मकाण्डी विज्ञानविद ऋषि भगवचरणकमलरसामृतका पान करानेवाले प्रेमम्तिं सूतजीसे कहते हैं---

> तुळयाम छवेनापि न स्वर्गे नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥ (श्रीमद्वा० १। १८। १६)

'हे सीन्य ! भगवरसङ्गी प्रेमियोंके निमेषमात्रके सङ्गकी तुष्टना, खर्गादिकी तो बात ही क्या, पुनर्जन्मका नाझ करने-बाली मुक्तिके साथ भी नहीं की जा सकती; फिर मर्प्यलेकके राज्यादि सम्पत्तिकी तो बात ही क्या है <sup>2</sup> इसीके आधारपर रामचरितमानसर्मे कहा गया है—

> तात स्वरम अपवरम सुख, धरिल तुला इक लंग। कुछ न साहि सकल मिलि, जो सुझ छव सतसंग॥

यह उस सत्सद्गर्का महिमा नहीं है जो अन्त करणकी द्युद्धि करके मोक्षप्रति करवाता है। क्योंकि यहाँ तो मोक्षके साथ छवमात्रके ऐसे सत्सद्भकी सुरना करना भी असुद्धत वत्रद्यया ग्या है। अलएन यहाँ उन भगनत्तरके हाता होकर भगनत्त-प्रेमके रंगमें रेंगे हुए मोक्षस्त्यासी भगनत्त्वति (सर्विवर्यपूर्ण मधुरतम छीलानिहारी भगनान्त्वे नित्य छीलानिहारी भगनान्ते नित्य छीलानिहारी भगनान्ते नित्य छीला ही नहीं। भगनान्ते नित्रस्त्या भक्तिकी आहि भी सहाते हो कर छुक्ति ही नहीं। भगनान्ते नित्रस्त्या भक्तिकी आहि भी सहन हो करना देती है। क्योंकि सुक्तिकी तो ऐसे प्रेमी चाहते ही नहीं। यर सुक्तिकी चाहको ही थे प्रेमरूपा भगनकिती अपविमें साथा देने मारी पिशाचिनी समग्रकर उसका

तिरस्कार किया करते हैं। ऐसे प्रेमी भर्कोक्षी कृपा जिनपर होती है, जो पुरुप ऐसे भर्कोका संग प्राप्त कर छेता है, योग और झान आदिसे भी वशमें न होनेवाछे भगवान् (सहज ही) उसके वशमें हो जाते हैं। इसीछिये स्वयं भगवान् अपने प्रेमी मक्त उद्वयसे यहते हैं—

न रोघयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्ध्य । न साध्यायसापस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ व्रतानि यहद्दुष्ट्यांसि तोर्थानि नियमा यमाः । यथायरुग्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् ॥ (श्रीमद्गा० ११ । १२ । १-२ )

'हे उद्भव ! दूसरे समस्त सङ्गोंका निवारण करनेवाछे 'सरसंगसे' मैं जैसा वशीभूत होता हूँ वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, वत, यज्ञ, वेद, तीर्घ, यम और नियम, किसीसे नहीं होता !'

इसका कारण यह है कि अन्यान्य सब साधन, सकामभावसे होनेपर भोग और खर्गीदिकी, और निष्काममावसे होनेपर अन्तःकरणकी छुद्धि और मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाछे होते हैं। छीटाविहारी भगवान्की सीधा वशमें करनेवाछा तो केवछ एक सर्वतन्त्रखतन्त्र, अनन्य और विद्युद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों-मेंसे किसीसे नहीं मिळता; वह तो केवछ <u>भगवसंगी</u> प्रेमी

महापुरुपोंकी महती कृपासे ही मिलता है ! भगति मुतंत्र सकल सुल लानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥

हाँ, यदि श्रीमगवान् चाहें तो खयमेव अपना प्रेम दे सकते हैं; उनकी कृपाके छेशमात्रसे ही प्रेम मिछ सकता है। गोसाईजीने कहा है-

जाकी कृपा-छवलेसर्वे मसिमंद तुलसीदासहैं। पायो परम विधाम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ परन्तु नित्य कृपावर्षा कर्नेवाले भगवान्का कृपाविन्दु भी

भगवदीय महात्माओंकी ऋपासे ही जीवोंको मिछ सकता है। अतएव ऐसे प्रेमी सन्तोंका संग ही प्रधान साधन है, परन्तु ऐसा 'संग प्राप्त होना अपने बशकी बात नहीं ! इसीसे देवपि नारदजी अगले सूत्रमें महत्संगको दुर्छम बतलाते हैं-

महत्सङ्क्त दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्र ॥३६॥

३९-परन्तु महापुरुपोंका सङ्ग दुर्लभ, अगम्य और अमीघ है।

संसारमें खधर्मपरायण, सदाचारी, साधुखभाव, दैवी सम्पत्तिवान् पुरुपोंकी ब्राप्ति बहुत दुर्छम है । सन्वे हीरोंकी मौति जमातों और उपदेशकोंमें सन्चे साधु थोड़े ही होते हैं; पर खोज करनेपर संसारमें सदाचारी, कर्मकाण्डी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो

मिछ भी सकते हैं । परन्तु ऐसे सच्चे प्रेमी महामा बहुत ही कम

मिटते हैं जिनकी कृपामाजसे परमदुर्छम योगि-ज्ञानि-जनवाध्नित भगवर्षेमकी प्राप्ति हो जाती हो । इसीटिये ऐसे महात्माओंका मिछन बहुत दुर्छम माना जाता है। यदि कहीं ऐसे महापुरुप मिछ भी जाते हैं तो उनका पहचानना बहुत कठिन होता है ।

प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा क्योंकि बाह्य आचार तो होंगी और नाटकके पात्र भी किसी अंशर्मे वैसा ही दिखळा सकते हैं। आँखोंसे आँसुओंका बहना, रोना,

हैंसनाऔर चिल्लानाही प्रेमीके एक्षण नहीं हैं। अनेक बाह्य कारणोंसे भी ऐसा हो सकता है । फिर कोई-कोई सच्चे प्रेमी ऐसे भी हो सकते हैं, जो इन उक्षणोंवाटी स्थितिसे भी आगे वढ चके हों और जिनके बाह्य आचार साधारण समझसे बाहर हों।

प्रेमीजन तो किसीको कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो: और कहनेसे मानता भी कौन है। अतएव ऐसे निःस्पृही भगवजनोंकी पहचान बहुत ही कठिन है, इसीसे उनके संगको

ही प्राप्त होता है।

दुर्गम बतलाया गया है । परन्तु सौमाग्यसे यदि कहीं ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं तो उनका विना जाने मिल जाना भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि वह अमोघ है। जब साधारण सदाचारी, विद्वान साधओंका समागम ही अन्तःकरणकी श्रद्धिका

कारण होकर पाप, ताप और दैन्यका निवारण करनेमें समर्थ

होता है; तब जिनका हृदय भगवरप्रेमसे छलकता है, जो प्रेम और

आनन्दकी मूर्ति हैं, जिनके समरणमात्रसे ही पापोंका नाश होता है, उन भगवदीय प्रेमी महात्माओंके दर्शनका महानू फल अवस्य जैसे अमावस्याकी अँधेरी रातमें सोया हुआ आदमी यदि

सूर्योदय होनेपर भी सोता ही रहे तो उसको न जागनेतक प्रकाशका अनुमव नहीं होता. परन्त प्रकाश तो सूर्योदयके

साय-साय हो ही जाता है। और जैसे कोई धनी पुरुप अपने किसी प्रेमी दरिद्र आदमीके नामपर अपनी करोड़ोंकी सम्पत्ति ट्रांस्फर करवा देता है, तो वह दरिंद्र उसी समयसे धनी तो हो जाता है; परन्तु जबतक उसको इस बातका पता नहीं छगता तबतक वह अपनेको दिरि ही समझता है। इसी प्रकार किन्हीं भगवछोमी महापुरुपके अञ्चात संगते मी पाप और अञ्चान-रूपी अन्यकारका नारा होकर ग्रामरूप सूर्यका प्रकारा और प्रेमरूप परमिषि तो मिछ जाती है, परन्तु जबतका इस वातका पता नहीं छगता तबतक इस लामसे अपिरिचित रहनेके कारण मनुष्य आनन्दको प्राप्त महाँ होता। अवस्य ही इस खितिका परिचय मिछनेमें अधिक विकच्च नहीं होता। इसीसे महत्संगको अमोष (अवस्य मछदापी) वतलाया गया है।

लभ्यतेऽपि तत्कपयैव ॥४०॥

४०-उस (भगवान्) की कृपासे ही (महर्ल्युरुपोंका) सङ्घ भी मिलता है।

अवस्य ही ऐसे सन्तका मिछन हिस्-इपासे ही होता है।

मगवान् जिसपर रूपा करके अपनाना चाहते हैं, उसीके पास,
प्रेमपाशमें अपनेको बाँच रखनेकी शक्तिकार, अपने ही खरूपमूत
प्रेमी मक्तको भेजते हैं। बस्तुतः भगवन्द्रमा और महान् पुरुषोका
संग एक-दूसरेके आश्रित हैं। महत्युक्षोंके संग विना मगउन्द्रपाका अनुमन नहीं होता, और मगउन्द्रमा वीना ऐसे महापुरुप नहीं
मिछते। श्रीविभोषणको मी श्रीहत्सान् बीके मिठनेपर हो मगवन्द्रपाक्षा अनुमन हुना, इसीसे उन्होंने कहा—

प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ६७ अब मोहि मा भरोस हतुमंता'। बितु हरिह्नपा मिलहि गहि संता॥ तिस्मिस्ताजने भेदाभावात् ॥ ४१ ॥

४१-क्योंकि मगवान्में और उनके मक्तमें मेदका अभाव है।

भगवान्के भक्त भगवत्स्वरूप ही है (ब्रह्मविद् ब्रह्मैय भविते)। जो भक्तोंका सेवन करते हैं वे भगवान्का ही सेवन करते हैं। भक्त भगवान्के हृदयमें बसते हैं और भगवान् भक्तके हृदयमें। भगवान्ने कहा है—

साधयो हृद्यं महां साधूनां हृद्यं त्यहम्। मद्त्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिषे॥ (श्रोमदा०९। ११४) ८

'साष्ठ मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसीको नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर और किसीको नहीं जानता ।' भरत रामको भवते हैं और राम भरतको —

मरत स्रदिस को रामसनेहाँ । जग जर राम राम जप जेही ॥ श्रीभगवान्ने प्रेमस्तरूपा गोवियोंके सम्बन्धमें कहा हैं— मन्माहारूयं गत्सपर्यों मच्छूदां मन्मनोगतम्। जानन्ति गोविकाः पार्थे नान्ये जानन्ति तत्त्वतः॥ 'हे अर्जुन ! मेरा माहारन्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनको बात तत्त्वसे केवल गोपियाँ हो जानती हैं, और कोई नहीं जानता !'

ऐसे प्रेमी भक्तोंमें और भगवान्में क्या अन्तर है ? भगवान्ने कहा ही है—

> ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ (गाता ९। १९)

'जो प्रेमसे मुझको मजते हैं, वे मुक्तमें हैं और मैं उनमें हूँ ।'
ऐसे मक्त भगवछेममें इस प्रकार तछीन रहते हैं कि वे अपने
बाह्य रूपको मुख्कर साक्षाच् भगवच्स्वरूपका अनुभव फरने
छगते हैं। गोपियाँ मगवान्की हूँ इती हुई ऐसी तन्मय हो गयों कि
वे उन्होंको डीटा करने छगी-—

मोहन लाल रसाटको छोला इनहीं सोहैं। केवल सन्मय महै कछुन जाने हम को हैं॥ (नन्ददासजी)

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् ॥ ४२ ॥

४२-( अतएव ) उस ( महत्सङ्ग ) की ही साधना करो, उसीकी साधना करो ।

अतर्थ भगवद्धेमक्षी प्राप्तिके छिपे ऐसे भगवद्धेमी महापुरुपों-के संबंधी ही प्रवल इच्छा करों । भगवकुपासे प्रेमी सन्त मिल निर्माण भार स्वापनान्य प्रसाम है है से प्रभाव है । सम्प्रें एक बड़ा रहत्व है । मान छीनिये, एक महान् प्रतापी राजा है और साथ ही वह मारी प्रेमी भी हैं; परन्तु प्रेम हरेकके साथ नहीं होता । राजा राजसभामें और अपने राज्यमें अपना प्रभाव और ऐश्वर्य तो खूब दिखला सकता है, परन्तु अपने मुँहसे अपने प्रमक्त रहत्य किसीके सामने नहीं कह सकता । हम प्रजाक हप्पें विधिके अनुसार

सामनं नहां कह सकता। हम प्रजाक रूपमा वाधक अनुसार उससे मिळकर विधिवत् वार्ते कर सकते हैं, परन्तु न तो प्रेमका रहस्य पूछ सकते हैं और न वह हमें वता ही सकता है। उसके प्रेमका गुद्ध रहस्य जानना या उसके प्रेमराज्यमें प्रयेश करना हो तो उसके किसी अनन्य प्रेमोका—जिसके साथ राजाका व्यक्ति-गत प्रेमका निर्मेछ (राज्यविधिसे अतीत) सम्बन्ध है और जिसके साथ वह परस्यर खुखी प्रेमचर्चा करता है—संग करना

होगा, और उसके इदयमें अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा राजाके प्रेमका रहस्य जानना होगा और उसीके द्वारा राजाके निकट अपना प्रेमसन्देश पहुँचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध कर्तनी होगी। जब राजा हमें पात्र समझ लेगा तो हमें भी उसीकी भाँति प्रेमगोष्टीमें शामिल कर लेगा। इसी प्रकार भगवान् भी अपने प्रेमका रहस्य अपने मुँहसे नहीं वतलाते। भगवान्ते उद्धवको प्रेमशिक्षा दिलानेके लिये गोपियोंके, पास भेजा था। प्रियतमका प्रेमरहस्य और उसके प्रेमको गुद्धतम बातें जैसे उसकी प्रियतमाके द्वारा ही उसकी विश्वस्त सर्लियोंको मिलती है, इसी प्रकार भगवान-

प्रेम-दर्शन के प्रेमका रहस्य भी भगउछेमी भक्तोंके द्वारा ही साधकको मिछता है। और मिलता भी है उसीको, जिसको भगवान् पात्र समझकर

कृपा करके अपने प्रेमका मेद देना चाहते हैं । क्योंकि प्रेमी भक्त प्रेमारपद प्रियतम मगरानकी इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेमका रहस्य फिसीफे सामने नहीं खोळ सकते । पहळे साधकको पात्र वनना होता है। जब भगनान्के निर्मेछ अत्युच प्रेमकी एकान्त आकाक्षा उसके मनमें उपन्न हो जाती है तब उसका हृदय भगर-धेमके लिये रोने लगता है। उसके हृदयका आर्तनाद अन्तर्यामी आनन्दमय प्रभु सुनते हैं, और तब कृपा करके वे अपने किसी प्रेमी भक्तको आदेश या संकेत करके उसके समागममें भेज देते हैं। वहाँ पहले उसके प्रेमकी परीक्षा होती है। यदि उसका प्रेम कामनाग्रस्य ओर अनन्य होता है, और वह अपने आचरण और व्यवहारसे उस प्रेमी मक्तके हृदयमें पात्रताका विश्वास पेदा कर देता है, तर वे उसका सन्देश भगतान्के पास पहुँचाते हैं और मगनान्की आज्ञा प्राप्त करके क्रमश प्रेमका रहस्य उसके सामने खोलते हैं और धीरे-भीरे, ज्यों-ज्यों उसरी पात्रता बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों भगतानुकी आज्ञासे वे उसे मगतानुके प्रेमराज्यमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर हे जाते हैं ओर अन्तमें उसपर मगवानुकी पूर्ण क्या होनेसे वह भगनत्त्रेमको प्राप्त कर छेता है। राजा या उसका प्रेमी तो अन्तर्यामा न होनेसे किसीके धोरोमें भी आ सकता है परन्तु भगवान, और भगवानको इन्ट्रासे नियक्त होने-वाछे प्रेमी मक्त, बभी घोला नहीं खाते। अतप्य जिसको मगउद-

90

प्रेमकी प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे देवर्षिके बतलाये हुए साधनोंमें तत्पर होकर पहले पात्र बनना चाहिये, जिससे उसपर भगवान्की कृपा हो, और वह भगनछेमी पुरुपोंके संगका पात्र समझा जाय । साथ ही ऐसे भगन्त्रेमी पुरुपोंके संगक्षी इच्छा प्रवटरूपसे बढानी चाहिये, क्योंकि इनके संग बिना भगन्त्य्रेमकी प्राप्ति महान कठिन है । इसीसे भगतान् अपने निर्मल प्रेमके प्रचारार्थ ऐसे मक्तीको, मुक्तिके पूर्ण अधिकारी होनेपर भी, उनके मनमें प्रेमकी वासना जागृत रखकर उन्हें सायुच्य मुक्ति नहीं देते, ओर इसीसे प्रेमी भक्तगण इस प्रेम-छीडा-सुखरो छोडकर मुक्तिकी कमी चाह नहीं वरते । वे मुक्त होकर भी केवल प्रेमितरणके लिये ही संसारमें आया करते हैं या निवास करते हैं । वे अहत् क कृपाल होते हैं । हमारी तीव इच्छा पार्वेगे तो भगनव्हपासे भगवान्का संकेत प्राप्त-कर अपने पुण्यमय दर्शन-स्पर्श-भाषण ओर अपनी महती कृपासे हमें अपस्य प्रेमदान करेंगे । क्योक्ति वे तो प्रेमी जनोंकी खोजमें ही रहते हैं । उनका काम ही प्रेमदान करना हे । अतएव उन्हीं मग्यत्संगी प्रेमी महानुभागोंका सग प्राप्त करो, उन्होंकी कृपाकी इच्छा करो !

## प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान वाधा कुसंगति है

दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः ॥४२॥

४२-दुःसंगका सर्वधा ही त्याग करना चाहिये। सत्संगका महत्त्व वतलाकर अत्र देवर्षि द्व संगका निषेध

करते हैं। जिस प्रकार सत्संगसे भगवत्कथा, भगवर्ची, भगवन्नाम, भगप्रश्रीति, सदाचार, शाख, विवेक, वैराम्य, सत् अभ्यास, सेपा, सर्टता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निर्मिमानता और शान्ति आदिके प्रति प्रवृत्ति होती हे और मनुष्य सदाचारपरायण परमभक्त वन सकता है; इसी प्रकार इसके विपरीत दू सगसे जिपयजाती, जगनची, खोकनिन्दा, भोगप्रीति, दुराचार, उच्छुङ्खाच्ता, अविवेक, निषयछोछपता, दुष्ट अन्यास, मान, दम्म, धमंड, कोप, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्देयता, हिंसा, असत्य, इन्द्रियङम्पटता, अभिमान और अशान्ति आदिके प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पापपरायण और अत्यन्त विषयासक्त हो जाता है। दुसंगसे आसुरी सम्पत्तिके सभी दुर्गुण और दुराचारोंका विकास और विस्तार होता है। दु संगसे मनुष्यके समछा सद्गुणोंका विनाश होकर उसका सर्पनाश हो जाता है । परम सुशील, स्नेहमयी, प्रेमप्रतिमा देत्री कैंक्रेयी मन्यराकी उसंगतिके कारण ही महाराज दशर्यके, भरतके,

હ3

चीं और इसीसे उन्हें अन्तमें दुःखप्रद वैधव्यका सहन करना और प्राणप्रिय भरतका अप्रीतिभाजन होकर रहना पड़ा था । शकुनिकी कुसंगति ही महाभारतके भयानक संहारमें एक प्रधान कारण हुई। श्रीमद्भागवतमें भगनान् कपिछदेव माता देवहृतिजीसे कहते हैं-

यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमैः।

आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्॥ सत्यं शौचं दया मीनं बुद्धिः श्रीहींर्यशः क्षमा । शमी दमी भगद्वेति यत्सङ्घाद्याति संक्षयम्॥ तेष्वशान्तेषु मृढेषु राण्डितात्मखसाधुपु। सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योपित्कीडासृगेषु च॥ (3139133-38)

'जो मनुष्य शिश्नोदरपरायण ( स्त्री और धनमें ही आसक्त )

नीच पुरुपोंका संग करके उनके अनुसार वर्ताव करने लगता है वह उन्हींकी भाँति अन्यकारमय नरकोमें जाता है । क्योंकि दृष्ट-सङ्गरे सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लजा, श्री, कीर्त्ति, क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना और ऐश्वर्य आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव उन अशान्तचित्त, मूर्ख, नष्टबुद्धि, खियों के हामके खिजीने बने हुए, शोचनीय, असाधु

दुष्ट मनुष्योंका संग कभी नहीं करना चाहिये।' अतएन दु.संगका त्याग तो सभीके टिये आवश्यक है, पर भगनक्षेमकी इच्छा करनेवालोंको तो दुःसंगका त्याग वडी ही प्रेम-दर्शन

હદ

'रजोगुणसे उरंपन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी कामका ऐट कभी नहीं भरता; इस विषयमें तुम इस कामको ही (पाप करानेवाळा ) अपना शत्रु मानो ।' यदिष कामसे छोम और क्षोध दोनों ही उरंपन्न होते हैं, परन्तु संसारमें मनमानी योदी ही कामनाओंकी पूर्ति होती है, अधिकांशमें तो विफलता ही प्राप्त होती है। विफलतामें क्षोध उरापन्न होता है। उसे हिताहित कुळ भी नहीं स्वता, वह पिशाचकी भौति केवळ विनाशका ही प्रयत्न काता है। इस मोहमं उरापने स्ट्रीत नष्ट हो जाते है, और स्पृति अष्ट होनेपर वह सा विद्याचकी स्ट्रीत नष्ट हो जाती है, और स्पृति अष्ट होनेपर वह इस उराज काता है। इस मोहमं जाती है। बुढिक नष्ट होनेपर वह इस छोक और पराजेकके कत्याणपरि गिर जाता है— उसका सर्चनाश हो जाता है। ठीक यही वात श्रीमणवान्ते भी गीतांक अप्याय र, श्रोक ६२-६३ में कही है—

घ्यायतो विषयान् पुँसः सङ्गत्तेषुपजायते । सङ्गत्संजायते कामः कामारकोघोऽभिजायते ॥ क्रोबाद्भयति संमोद्दः संमोद्दात्स्मृतिविश्वमः । स्मृतिश्वरााद्युष्टिनाचो युद्धिनादारमणद्दयति ॥

'विषयोंके चिन्तनसे मतुष्यकी विषयोंमें आसकि होती है, आसक्तिसे कामना उपन होती हैं, (कामकी यूसिमें बाधा होनेसे) उस कामसे हो कोच उपन होता है, कोचसे सम्मोह होता है, सम्मोहसे स्मृतिकंदा, स्मृतिकंदासे मुद्धिनादा और सुद्धिनादासे (पुरुषका) सर्वनादा हो जाता है।' सर्वनाशके कारणभूत विषयोंका चिन्तन होनेमें विषय और विषयी पुरुषोंका संग ही प्रधान है, यही दुःसंग है; अतर्व इसका सर्वेषा त्याग करना चाहिये।

तरङ्गायिता अपीमे सङ्गात्समुद्रायन्ति ॥ ४५ ॥

४५-ये (कामकोषादि ) पहले तरंगकी तरह (शुद्र आकारमें ) आकर भी ( दुःसंगसे विशाल ) सम्रद्रका आकार धारण कर लेते हैं ।

जबतक दोर्पोका समूछ विनाश न हो जाय, तबतक तनिक-से दोपसे भी डरते ही रहना चाहिये; जैसे ईंधनमें दबी हुई जरा-सी चिनगारी हवाके जोरसे विशाल अग्निका रूप धारण कर ढेती है, इसी प्रकार दवा हुआ जरा-सा भी दोप कुसंग पाते , ही पनप कर विशास रूप धारण कर देता है। पहले-पहले जब मनमें काम-कोधका विकार उत्पंत्र होता है तो उसकी एक छहर-सी हो आती है, परन्तु कुसंग पाते ही वह छहर समुद्र वन जाती है; फिर चारों ओरसे सारे हृदयपर उसीका अधिकार हो जाता है, सद्विचारके प्रवेशको भी गुंजाइश नहीं रह जाती; उससे सर्वेनाश ही होता है । अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे अन्दर सद्गुण अधिक हैं और दोप कम हैं, इससे कुसंगसे हमारी क्या हानि होगी ! वरं 'सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानीके साप सब प्रकारसे क्रसंगका त्याग ही करना चाहिये ।





## मायासे कौन तरता है ?

कस्तरित कस्तरित मायाम् ? यः सङ्गॉस्त्यजित यो महानुभावं सेवते, निर्ममो भवति ॥ ४६ ॥

४६-( प्रश्न ) कीन तस्ता है १ ( दुस्तर ) मायासे कीन तस्ता है १ ( उत्तर ) जो सब संगोंका परित्याग करता है, जो महानुभार्नोकी सेना करता है और जो ममतारहित होता है ।

नदीनें तैरनेपाले मनुष्यते लिये सप्तसे अधिक आपस्यत्र काम होता है हाथों और पेरोंसे नदीने जलको फेंकते जाना, निरम्तर जलको काटते रहना; तभी नया तैराक नदीने पार जा सकता है। जलको फेंकना होड़ दे तो तरकाल दूव जाय। हमी प्रकार हस महामयायनी दुस्तर मायानदीको तैरकर जो उम पार जाना चाहते हैं, उन्हें अहंकार और विषयसाजिष्ट्यी जलको बसाबर अलग फेंकते रहना चाहिये। अहङ्घार और आसक्तिरूपी जलसे ही यह मायानदी भरी हे; जो अहङ्कार ओर आसक्तिको दूर नहीं र्फेंक सकता, इनका त्याग नहीं करना चाहता, वह इस मायानदी-के जल्में रमकर अतल तलमे हुव जायगा । इसलिये संगत्याग अवश्य करना चाहिये, परन्तु हाय-पैर मारते मारते भी उनके धक जानेकी अथवा खास ट्रट जानेकी सम्भावना है, अतर्व बीच-बीचमें ऐसा अपलम्बन चाहिये जहाँ दुछ देर ठहरकर वह विश्राम छै सके । इस मायानदीमें भी केउछ सगत्यागसे काम नहीं चलता, इसमें भी निश्रामस्वल चाहिये । वे विश्रामस्वल सन्तोंके सुधामय यचन ही हैं, जिनके सहारेसे नवीन वल प्राप्त होता है और उस बलसे मनुष्य मायासमुद्रके पार पहुँच जा सकता है। वस्तुत सन्तसेत्री साधकको अपने तळसे तैरना पड़ता ही नहीं, यह तो सन्त महानुभावींकी कृपारूपी सुदृढ जहाजपर सवार होकर अनायास ही तर जाता है । इसींलिये देवर्षि महानुभावींकी सेता करनेको कहते हैं।

श्रीमद्वागवतमें भगवान कहते हैं---

तिमज्ज्योग्मज्जतां घोरे भयाच्यी परमायनम्। सन्तो प्रहायिदः शान्ता नीर्देडेवाप्सु मज्जताम्॥ (१२।२६।३२)

'जलमें डूरते हुए छोगोंके लिये दह नीकांके समान स्स मयहूर ससारसागामें गोते खानेवालोंके लिये ब्रह्मनेचा शान्तचित्त सन्तजन ही परम अवटम्बन हैं।' 60

महानुभाव सन्तोंकी सेवासे पाप-ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते हैं।

गथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम् । शीतं भयं तमोऽप्येति साधृन् संसेवतस्तथा ॥

शीतं मयं तमीऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा ॥ ( १९ । २६ । ३५.) भीतस प्रकार् मगवान् अग्निदेवका आश्रय हेनेवर शीत, मय

और अन्यकार तीनोंका नाश हो जाता है, इसी प्रकार सन्त पुरुषोंके सेवनसे पापरूपी शीत, जन्ममृत्युरूपी मय और अज्ञान-रूपी अन्यकार ये कोई भी नहीं रहते !'

निर्मेछ हरिमिक्तिको प्राप्तिके लिये तो महापुरुषोकी चरणसेवा ही प्रथान है । श्रीमद्भागवतमें मक्तराज प्रहाद और ज्ञानिप्रवर अवधूतविरोमणि जडमरतके बचन हैं—

नैषां मितस्तायदुरुजमाङ्घ्रिं स्पृशस्यनर्थापगमी यद्र्यः । महीयसां पादरजोऽभिषेकः निष्कञ्चनानां न वृणीत यायस् ॥

निष्किञ्चनानौ न बुणीत यायस्॥ (७।५।३२)

रहुतणैतसपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् रहाहा । न च्छन्यसा नैव जलाशिस्य-विना महत्पादरजोऽभिषेकम् ॥

र्यिना महत्पादरजोऽभिषेकम्॥ (५।)२। १२)

.

प्रहाद कहते हैं कि 'है पिता ! जिन भगनान् श्रीहरिके चरणोंका स्पर्श समस्त अन्धोंकी निच्चति करनेवाल है, उन श्रीहरिचरणोंमें तनतक प्रेम नहीं होता जनतक अकियन (सब बुळ भगनान्को अर्पण कर चुकनेवाले) साधु महान् पुरुषोंकी चरणधृश्मि मस्तकका अभिषेक न किया जाय।

महात्मा जडभरत राजा रहूगणसे यहते हैं-

'हे रहुगण । यह भगवत्तत्त्वका ज्ञान और भगउप्रेम तप, यज्ञ, दान, गृह्वशाश्रमद्वारा परोपकार, वेदाण्ययन और जङ, अग्नि एवं सूर्येशी उपासनासे नहीं मिळता । यह तो महापुरुपेकि चरणों-की घृळिमें स्वान करनेसे अर्थात् उनकी चरणसेनासे ही मिळता है।'

परन्तु इतना संग्रण रहे कि महापुरुषोंको सेगका अर्थ केग्रल उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेग करना ही नहीं है । उसकी भी क्यायोग्य आगस्यकता और सार्यकता है, परन्तु जबतन हम उनकी आज्ञातुसार किया नहीं करते, उनके इशारेपर नहीं चल्ते एन उनकी हचिने अनुसार अपना जीवन निर्माण नहीं करते तबतक सेगमें नृदि ही समझनी चाहिये । अत्यय हस जातको सगदकर सर्वदा और सर्वया महानुमाबैंकी सेग वरनी चाहिये ।

परन्तु इसमें ममता एक त्रडी वाषा हे । ममताके बन्यनसे सन्तसेता ही नहीं हो सकती । घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, सम्बन्धां मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी-इस प्रकार अज्ञानमूल्क समझकर इनके प्रति मेरे मात्रको सर्वण त्याग करना चाहिये। यह समझना चाहिये कि ससारमें मेरा वृष्ट भी नहीं है। जिस शरीरको मनुष्य मेरा ही नहीं वर 'मैं' कहता है वह भी नट हो जाता है, तब फिर अन्य बस्तुओं मेरेरायन समझना तो मूर्जता ही है। मायासे तरनेके लिये इस मेरेपनका नाश जरूर करना चाहिये। जो ऐसा करता हे वह मायासे तर जाता है। यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकवन्धमुन्मूल-यति, निस्त्रेगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति॥ ४७॥

मेरे-मेरेके अनिगत बन्बनोंमें जीन नेंधा है, इन ममताके बन्धनों-को तोडना होगा। अनस्य ही सत्संग और सन्तोंनी सेवान्यपी दिन्य मणिदीपकके प्रकाशसे ममतारूपी अन्त्रकारमयी रात्रिका अन्यनार बहुत कुछ कम हो जाता है, तथापि पहले सन्त-संगमें जानेके लिये भी तो ममताको कम करनेकी आवश्यकता है। अतएव सतारको इन ममत्वके निपयोंको दु खल्प, अनित्य और

मापासे तरनेके िये पूर्वसूनमें तीन उपाय उतलाये गये हैं, अन इस सूत्रमें चार उपाय उतलाये जाते हैं और अगले दा सूत्रोंमें क्रमश पाँच उपाय या लक्षण और उतलायेंगे।

४७-चो निर्जन स्थानमें निवास करता है, जो र्राफिक बन्धनोंको तोड डालता है, जो तीनों गुणोंसे परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेमका परित्याम कर देता है। ममताका त्याग दिन-रात ममत्वकी वस्तुओंके बीचमें रहनेसे नहीं होता; संगसे तो ममता उळटी बढती है; अतएव साधकको एकान्त सेवन करना चाहिये। श्रीभगवान्ने भी गीतामें—

## विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ (१३।१०)

—'एकान्त स्थानमें रहने और मनुष्योकी भीडभाडमे प्रीति न रखनेकी आज्ञा दो है।' मनुष्य कितना भी साधन करनेकी चेष्टा करे, परन्तु जबतक वह विपय-वासनासे जकडे हुए जन-समुदायमें और मोहक निपयोंसे भरे हुए स्थानोंमे रहेगा तत्रतक भगपानमें उसका मन लगना बहुत कठिन है; इसीलिये साधकको एकान्त देशमें रहकर भक्तिका साधन करना बतलाया गया है । साप ही भगनान्के साथ प्रेमका बन्धन बाँधनेके लिये लोकबन्धन-को तोडना आवस्यक है। एकान्तदेशसेवनसे लोकसंग छूट जानेके कारण छोजबन्धन स्वयमेत्र ही ढीछा हो जायगा । इसके अतिरिक्त भगवानके रहस्य, प्रभाव और तस्त्रके साथ मृत्यमय और दु खालय इस लोककी तुलना करके वारंबार विचार करनेपर लोकबन्धन आप हो ट्रट जाता है। इसके बाद भक्तिके साधकको सत्त्व, रज और तम इन

द्वत वाद गायान तापनाता तापनाता त्रापना है। अब जार रान हम तीनों गुणोंसे परे होना पड़ेगा । संसारका प्रकाश हन गुणोंसे ही होता है। गुणोंना ही कार्य यह संसार है, अतएव हस संसारके पदापोंमें अनासकि या विरक्ति होना ही निल्नैगुण्य या असंसारी होना है। जो मनुष्य विपयासक और विपयनामी है, वही गुणनद्ध है और जो मगनदासक और मगनस्प्रेमी है वही निस्त्रैगुण्य **बेम-द्शेन** 

है। जो निस्त्रेगुण्य होगा वह योगक्षेमकी चिन्ता क्यों करने छगा? संसारमें तो उसका कोई प्रछोमन ही नहीं है, क्योंकि वह निस्त्रेगुण्य है, और मोक्षकी सिद्धिसे भी वह निःस्पृह है, क्योंकि वह भगवानका प्रेमी है। अप्राप्तकी प्राप्तिको 'योग' और प्राप्तके

संरक्षणको 'क्षेम' कहते हैं । इसमें केवल मोजनाच्छादनका भाव ही नहीं है; पारमार्षिक अर्थमें तो योगका अर्थ है भगवत्-प्राप्ति या भगवत्-प्राप्तिका सफल साधन, और क्षेमका अर्थ है भगवत्-प्राप्तिके साधनका संरक्षण । प्रेमी भगवद्गक इन दोनो ही अर्थोमे योगक्षेमकी परवा नहीं करता, वह तो भगवत्-प्रेममे ही मंस्त रहकर भगवत्-ग्रेरणासे सदा-सर्वदा भगवदनुक्ल स्वामाविक कर्म करता रहता है । भक्तका योगक्षेम स्वयं भगवान् ही चलाते हैं । श्रीभगवान्ते गीताने स्वयं कहा है— अनन्याध्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

अनन्याक्षिन्तयन्ता भा य जनाः पयु पासत । तैषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं घद्दाम्यहम् ॥ (९।२२)

'जो अनन्य मक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी निष्काग उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें छो रहनेवाले भक्तोंका

योगक्षेम में स्वयं बहुत करता हूँ । \*

• श्रीजगन्नायपुरीमें एक सरक हृदयके सदाचारी प्राप्तण स्वप्तिक रहते थे। उनको गीनामें बदा प्रेम या, यह दिन-रात गीनाफा अध्ययन और मनन किया करते थे। अवस्य ही उनका सकता भाव अभी दूर नहीं हुआ था, परन्तु से वेद विश्वासी । एक दिन ये गीनाम सरोक दानरका कियातमक अर्थ देशना चारते थे। बाट करते सनम जन उपर्युक्त स्त्रोदका प्रदानम्बद्दा दानद आया, तव प्राप्तण सीचने

58

भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी भक्तको भी नहीं करनी चाहिये; जो भोजनादिके छिये भगगन्का मरोसा न रएकर न्याय और सत्यमार्गका तथा सदाचारका त्यागकर पापकी शरण छेते हैं वे तो एक प्रकारसे नास्त्रिक ही हैं। कहा है—

भोजनाच्छादने चिन्तां नृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः । योऽसौ विश्वम्मरो देवः स किंदासानुपेक्षते ॥

लगे कि क्या भगवान् अपने भक्तके लिये आवश्यक यस्तुएँ स्वय डीकर उसके घर पहुँचा आते हैं; नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो सकता, भगवान् विसी दूसरे साधनसे सप्र करा देते होंगे। यह विचारकर ब्राह्मणने 'यहाम्यहम' का अर्थ ठीक न बैठते देख गीताके उक्त पदकी काटकर उसकी जगह ऊपर 'करोम्यहम्' लिख दिया । ब्राह्मण मिश्चावृत्तिसे जीवननिर्वाह करते थे। भगवान्की अपार माया है; एक दिन मूसलाधार बृष्टि होने लगी । ब्राह्मणदेवता उस दिन घरसे न निकल सक्नेके कारण दिनभर सपरिवार भूरो ही रहे। दूसरे दिन वर्षा बन्द होनेपर ब्राह्मण भीराके लिये चले । उनके घरसे जानेके थोडी ही देर बाद एक स्त्रनते लय पय अत्यन्त ही सुन्दर वालक ब्राह्मणके घरपर आकर ब्राह्मणी-से बोला—'पण्डितजी महाराजने यह प्रसाद भेजा है।' ब्राह्मणी बालक्के मनोहर यदनको देखकर और उसके मीठे वचन मुनकर मुग्ध हो गयी, परन्तु उसके दारीरसे सून बहता देखकर उसे बहुत ही दुःस हुआ। उसने आँसूभरे नेनोंसे पूछा-'तुमको विस निदुरने मारा है !' बालकने ब्राह्मणीके पतिका नाम लेकर कहा कि 'मुझको ब्राह्मणदेयताने मारा है।' ब्राह्मणी ती अचरजमें ह्वा गयी; कहने त्यी-'बह ती बढ़े सीधे-सादे, अकोधी और परम भागवत हैं: तुम-सरीखे नयनमनलुभावन बालक्को वह क्यों मारने लगे !' बालकने कहा-'मैं सच कहता हूँ

व्रेम-दर्शन 'बैष्णव आहारादिके लिये व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं। जो मगपान समस्त विश्वके सत्र जीवोंका भरण-पोपण करते हैं बे

क्या अपने सेवर्जोको कभी भूल सकते हें हैं यः कर्मफलं त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति ततो

निर्दन्द्रो भवति ॥४८॥

35

भाँ । उन्होंने ही एक शुलसे मेरे बदनको काट डाला है, उन्होंने क्याँ ऐसा किया, इस बातको तो यही जानें।'

इतना कहकर और प्रशाद रसकर पालक यहाँसे चल दिया: ब्राह्मणीको अन्यमनस्य होनेके कारण उसके जानेका पता नहीं लगा ।

यह कुछ भी न समझकर अति दु सित चित्तचे स्वामीके घर आनेकी बाट देखने लगी । समयपर ब्राह्मण घर आये । ब्राह्मणीने विनयके साय,

विन्तु रोष और विषादभरे बान्दोंने सारा दृत्तान्त ब्राह्मणको वह सुनाया । पण्डितजी गृहिणीकी बात सुनकर अयाक् हो भये । गीताके क्लोकपर

हरतालकी कलम फेरनेकी घटनाको समरणकर वह व्याक्ल हो उठे।

उनकी आँखोंसे आँसुओं ही घारा बहने लगी । ब्राह्मण अत्र समझे कि रूचमुच ही भगवान् अपने विश्वासी भक्तके लिये खब विरंपर ढोकर आहारादि पहुँचाते हैं। गीता श्रीमगयानका अग है। गीताका रलोक काटनेसे भगवान्के शरीरपर चोट लगी है । आहाण अपनी करनीपर पश्चात्ताप करते-करते मुर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । मगवानने उन्हें दर्शन देवर मतार्थ किया । बुछ समय बाद उठकर वे भगवान्से क्षमा प्रार्थना करने लगे, और भाषविह्नल होकर गीताके चारों ओर 'बहाम्यहम' 'वहाम्यहम' लिखने लगे !

४८-जो कर्मफळका त्याग करता है, कर्मोंका भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्यागकर जो निर्धन्द्र हो जाता है।

योगक्षेमकी चिन्ताका स्थाग करनेवाटा कर्मफटका त्यागी होता ही है, अपवा योगश्चेमके त्यागके लिये भी कर्मफलके त्यागकी • आवस्यकता होती है । वस्तुत अत्र यहाँसे प्रेमी भक्तके रुक्षणींका आरम्भ हो गया है। ये भक्तिके साधकोंके लिये आदर्श साधन हैं और सिद्ध प्रेमी भक्तोंके खामाविक गुण ! भक्त जो कुछ करता है वह भगगानके डिये ही करता है, उसे उसका अपने लिये कुछ भी पल नहीं चाहिये। उसनी न कर्ममें आसक्ति हे, और न उसके फटमें; वह तो यन्त्रवत् कर्म करता रहता है। परन्तु जहाँतक उसे यह सराण रहता है कि मैं यन्त्र हूँ, भगतान्के हिये कर्म करता हूं, वहाँतक वह कर्मफलका ही त्यांगी कहा जा सकता है: कर्मका त्यागी तो तब होगा जब उसे यह भी पता नहीं रहेगा कि मैं भी दुछ करता हूँ । जब मन-बुद्धिके पूर्ण समर्पणसे भगवान उसके अहङ्घारको सर्वेषा हरण करके खर्य ही उसके हृदयमन्दिरमें बैठकर कर्म करने-कराने लगेंगे, तब वह कर्मोका सम्पूर्ण त्यागी होकर सर्वथा निर्द्धन्द्र हो जायगा । फिर उसे सुख-दू ख, हानि-छाम, अपना-पराया, मैं-त आदि द्वन्द्वोंसे कोई प्रयोजन ही नहीं रह जायगा । परन्तु जन्नतक ऐसी खाभानिक खिति न हो तन्नतक साधनरूपसे कर्मपल्त्याग और भगवद्-तिरोधी अथवा अनावस्थक कमोंका खरूपसे त्याग करके निर्दृन्द होनेकी चेष्टा करनी चाहिये । श्रीमगनान् कहते हैं-

त्रेंगुण्यविषया वेदा निस्त्रेंगुण्यो भवार्जुन । निर्ह्यन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगसेम आत्मवा

4

(गीता२ । ४५)

'हे अर्जुन । वेद तीनों गुणींके प्रकाशरूप संसारको प्रकाश करनेवाले हैं; अत्तप्य निवैद्युण्य अथवा असंसारी (निष्कानी), सुख-दु:सादि इन्होंसे रहित, योगक्षेमकी इच्छा न करनेवाला, निल्म सच्चमें स्थित और प्रसालपरायण हो जाओ।'

वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविश्विन्नानुरागं लभते ॥ ४६ ॥

४९-जो वेदोंका भी भलीभाँति परित्याग कर देता है और जो अलण्ड असीम भगवत्प्रेम प्राप्त कर लेता है।

साधनकी दृष्टिसे उपर्युक्त श्रीमद्भगवद्गीताके खोक (२ । ४५) के अनुसार तीनों गुणोंके प्रकाशरूप संसारको प्रकट करनेवाले वेदोंक त्यागसे, निप्तामी बननेका अर्थ बद्दत ही ठीक है । सकाम भावका त्याग ही वेदत्यान है । परन्तु देविं नारद यहाँ जिस प्रेमावस्थाका वर्णन कर रहे हैं, उस अवस्थाने तो भक्त केवल एक अविष्ठिम अवलड भगवत्रेमके महान् सागर्से बुक्त रान्मय हो जाता है; इससे वेदोंका आश्रय स्थानेक ही हुट जाता है, उससे किर लेकिक-वैदिक कोई-सी भी किया चपाविचि नहीं हो सकती । सारे नियमोंका अपने-आप हुट जाना है इस प्रेमका एक नियम है । यह भी सासविचि ग्री हो इस स्थानेक सुरक्त वा सार नियमोंका अपने-आप हुट जाना ही इस प्रेमका एक नियम है । यह भी सासविचि ग्री हो इस स्थानिक सुरक्त वा सार नियमोंका अपने-आप हुट जाना ही इस प्रेमका एक नियम है । यह भी सासविचि ग्री हो इस स्थानिक येद अपने अनुयायीको वेदोंका परमनरण प्राप्त करते देएकर, उसकी चरम एसिपर खर्य तुम होका उसे छोड़

देते हैं। यह वेदत्याग तिरस्कारम्लक नहीं है, वर चित्तम्लक है। यह जानबूझकर वेदोंको नहीं छोडता, वेद ही उसे पूर्णकाम समझकर अपना आणिवय उसपरसे उठा देते हैं। इस अवस्थामें वह प्रेमी भाक निधि-निपेशमय वेदोको लाँबकर जस, केनल एक अनिविचनीय हरिप्रेममें ही मतनाला रहता है, वह भगनछोमकी एक जीती-जागती मृति होता है। स्वयं भगनान् ही उसके शरिसे दिल्य प्रेमके रूपमें प्रमुट होकर जील करते हैं।

स तरित स तरित स लोकांस्तारयित ॥ ५०॥

५०-वह तरता है, वह तरता है, वह लोगोंको तार देता है।

देविप नारद आनन्दमें भरकर पुकार रहे हैं कि जो इस प्रकार भगवानके प्रेममें मतवाल हो जाता हे वह स्वयं तो तर ही गया, अपितु वह समस्त लोकोंको भी तार देता हो। वही सचा तरन-तारन होता है। भगवान्ने भी श्रीमद्रागवतमें कहा हे--- 'मद्रक्तियुक्तो भुवनं पुनाति' -- ऐसा मेरा भक त्रिभुवनको पवित्र कर देता है।

हियाब्सिर्ने सूत्रमं मायासे कीन तरता है, यह प्रश्न करके यहाँतक उसवा उत्तर दिया गया । चार सृत्रीमें प्रमके साधन और प्रेमियोंके लक्षण बतलायं गये। अत्र आगे उस प्रेमका रूप बतलाया जायगा, जिसनो पाकर प्रेमी महानुभावगण इस दुर्लम स्थितिको स्वामानिक गुणींके रूपमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं।

# ं प्रेमरूपा भक्ति श्रौर गौणी भक्तिका स्वरूप

अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ॥ ५१॥ ५१-प्रेमका खरूप अनिर्वचनीय है।

प्रेम और परमालामें कोई अन्तर नहीं; जिस प्रकार वाणीसे ब्रह्मका वर्णन असम्भव है, बेद 'नीत-नीति' कहकर चुप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी वाणीद्वारा नहीं हो सकता । संसारमें भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तुके मिटनेपर, उसका समाचार पानेपर, उसके स्पर्श, आल्ड्रिन और प्रेमाट्टपका सुअत्तसर मिटनेपर हदपमें जिस आनन्दका अनुमव होता है, उसका वर्णन वाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका वर्णन वाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका सर्वण वाहरी रूप है। प्रेम तो अनुमवकी वस्तु है। भगवान् ग्रीग्राम उक्तमें स्थित जनजननी जानकीको से सेस्सा कटटारी हैं—

तरव प्रेमकर मम कर सोस । जानत विया एक मन मोस ॥ सो मन रहत सदा सोहि पार्ही । जानु व्यक्ति रस प्तनेहि माही ॥

प्रेमका अनुसर है मनमें, और मन रहता है सदा अपने प्रेमीके पास । फिर भटा, मनके अभारमें याणीकी विक्तिविद् भी वर्णन करनेका असटी मसाटा कहाँसे मिटे ! अतएव प्रेमका जो बुठ भी वर्णन मिलता है वह केउल सावेतिकगात्र हे--वाब है। प्रेमरी प्राप्ति हुए जिना तो प्रेमको कोई जानता नहीं, आर प्राप्ति . होनेपर वह अपने मनसे हाय घो बैठता है। जल्में मुखसे शब्दका उचारण तभीतम होता है जनतक कि मुख जलसे वाहर रहता है, जप मनुष्य अतलनलमें दूप जाता है तप तो दूपनेवालेकी लाशका पता लगना भी कठिन होता है । इसी प्रकार जो प्रेमसमुद्रमें ज्य चुका है, वह कुछ वह ही नहीं सकता। ओर ऊपर-ऊपर हुबितयाँ मारने और अूनने-उतरानेत्राले जो कुछ कहते हैं सो केनल ऊपर-ऊपरकी ही वात कहते हैं-

हवे सो बोर्छ नहीं, बोर्छ सा अनजान।

गहरी प्रेम-समुद्र कोउ हुवै चतुर सुजान।

मूकास्वादनवत् ॥ ५२ ॥

५२-गॅंगेके खादकी तरह I

जैसे गूँगा गुड खाकर प्रसन्न होता है, हँसता है, परन्तु गुडका स्वाद नहीं बतला सकता, इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका अनुभन कर आनन्दमे निमन्न हो जाते हैं, परन्तु अपने उस अनुभवका स्रारूप दूसरे किसीको भी बतला नहीं सकते। इस प्रेममें तन्मयता होती हैं। इसिंटिये प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूं । इसासे श्रीराञाने एक समय कहा है कि हे सिख ! मैं कृष्णप्रेमकी बात दुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करनेयोग्य भाषा

९२

' मेरे पास नहीं है । मैं तो इतना ही जानती हूं कि जब हदयके अंदर उनका स्पर्श होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है ।

- प्रकाशते\* कापि पात्रे ॥५३॥

५२-किसी विरले योग्य पात्रमें (ब्रेमी भक्तमें) ऐसा ब्रेम प्रकट भी होता है।

यह तो निश्चित है कि वाणीद्वारा प्रेमका सस्त्य नहीं बतलाया जा सकता, परन्तु जब कोई प्रेममदसे छके हुए भाग्यतान् महायुरुप तन-मनकी सुधि मुलाकर दिव्य उन्मचवत् चेष्टा करने छाते हैं तब प्रेमका कुछ-कुछ प्रकाश लोगोंको प्रकट दीरने छाता है। उस समय ऐसे महात्माको केवल वाणींसे और नेत्रोंसे हां नहीं, शरीरके रोम-रोमका प्रकटण स्पर्म-आप हो निकलने छता है। यह प्रमक्ता प्रकटण साक्षात् भग्यान्का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी विर्ले ही प्रेमी महायुक्पमें होता है।

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमान-

मविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ॥ ५१ ॥

५४-वह प्रेम गुणरहित हैं, कामनारहित हैं, प्रतिश्रण बड़ता रहता हैं, विच्छेदरहित हैं, यहमने भी यहमतर हैं और अनभवरूप हैं।

किसी गुणको देपसक जो प्रेम होता है यह तो गुण व दीपनेपर नह हो जा सकता है। परन्तु असरी प्रेममें गुणांबी अपेक्षा नहीं है। प्रेमीको अपने प्रेमास्पदने गुण-दोप देरानेका

० पाडोर "प्रकारको"

अनकाश ही कहाँ मिछता है, वहाँ तो खामानिक सहज प्रेम होता ' हैं। अपना यों कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता हैं। वह तोनों गुणोके दायरेसे परेकी नन्त हैं।

प्रेममें हुउ भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेममें प्रेमास्पदकों सुखी देखने की एक इच्छाकों डोडकर अन्य किसी सार्यकी वासना ही नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहाँ हुउ भी पानेकी वासना है वहाँ तो प्रेमका पवित्र आसन

कुटिल कामके द्वारा कलिङ्कत हो रहा है । अतप्य प्रेममें कामना-का लेश भी नहीं है ।

, सचा प्रेम कभी घटता तो है हो नहीं, वर यह सदा बदता ही रहता हे । प्रेममें कहा परिसमाप्ति नहीं है । प्रेमीका सदा यही भाग रहता है कि मुझमें प्रेमकी कमी ही है । किसी भी अवस्थामें उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दीएता, अतएव उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वामापिक ही प्रेम बढ़ानेकी होती है । इस विच्छेदरहित प्रेमकी सतत हृद्धिका कम कभी ट्रटता ही नहीं । यह विद्युद्ध प्रेम दिन दुना, रात चीगुना गढ़ता ही रहता है ।

प्रेम सदा बांडवी करें, ज्यों सांसक्छा सुवेप। पे पूर्नी यामें नहीं, ताते कार्डुं म सेप॥ यह प्रेम हृदयनी गुप्त गुहामें रहनेवाला होनेने नारण स्क्रम-

से भी सूक्ष्मतर होता हे और कैनल अनुभनमें ही आता हे । प्रेमी रसरामजी मानो इसी सूत्रका अनुनाद करते हुए कहते हैं—

विनु जोवन गुन रूप धन, विनु स्वारघ हित जानि। सुद्ध, कामनाते रहित, मेम सक्छ रसस्वानि॥ शति स्प्छम, कोमल आतिहि, शति पतरो, शति दूर । प्रेम कटिन सबते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ रममथ स्वामाविक, विना स्वत्य, अवल महाम । सदा एकरस वहत नित सुद्ध प्रेम रसखान ॥

यह प्रेम पर्म आनन्दमय है और आनन्दमय श्रीहरिके साथ मिलाकर प्रेमीको आनन्दमय बना देता है।

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति \* तदेव चिन्तयति ॥ ५५ ॥

५५-इस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है ।

परम प्रेमके दिव्य रसमें ड्वा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है । उसे कहीं दूसरी वस्तु दोखती ही नहीं । ऐसी ही स्थितिमें एक गोपी कहती है—

जित देखीं तित स्वाममई है।

स्वत दुवा स्वता स्वता, स्वाम गात प्रमादा छहे हैं।
स्वाम हुवा वन बहुना स्वाम, स्वाम गात प्रमादा छहे हैं।
सव देवनमें स्वाम भरते हैं, छोग कहत यह बात नहें हैं।
में बीरा, वा स्वोम हो को स्वाम पुतिस्वा पदल नहें है।
चंद्रसार रिक्नार स्वाम है, मुगानद स्वाम वाम दिवाहें है।
नांस्वदेशों कंट स्वाम है, मुगानद स्वाम वाम दिवाहें है।
हुर्गावको अच्छर स्वाम है(वात, द्विसिस्तपर स्वामहाई है।
नर देवनकों कौन वचा है, अस्य महा छवि स्वाममहें है।

<sup>•</sup> क्सी-किसी प्रतिमें "तदेव भाषवित" नहीं है।

### दूसरा मक्त कहता है--

बारममें घारनमें बाधिनमें बागनमें,

पृष्ठतमें विश्वनमें बारिकामें बनमें ।

दरनमें दिदारनमें देहते दरिष्ठामें,

हारनमें हारनमें मूचनमें सनमें B
कानमां हुजनमें गोधिनमें गायनमें,
गोडुएमें गोधिनमें वाधिनमें पनमें ।

वहाँ-जहाँ देखी तहाँ खाम हो दिलाई देत,

सारियाराम छाद रही में जनमें मनमें B

वहि न जाय मुस्सी वहु खाम-प्रेमकों बात ।

नम खल कछ पर के रह सब स्वामहि स्वाम दिखात B

पदा नहीं, मावा नहीं, नहीं जाव, निह वाल ।

व्यवनाह सुचि ना रही, रहीं जाव, नहीं वाल ।

वो कासी केहि सिची कहा, कहें हुदैही बात ।

ऐसी अवस्थामें उसके कानमें जो दुछ भी आयाज आती है, वह केउल प्रेममयके प्रेमसंगीतकी खरल्हरी ही होती है; वह सर्वदा उसकी मुरलीको मीठी तानमें मख रहता है । इसी प्रकार उसके मुखसे भी प्रेममयको छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता । वह प्रेममयका गुण गाते-गाते कभी प्रकार हां नहीं, वात-वातमें उसे केवल दिव्य प्रेमस्सामृतका ही अनुपम खाद मिलता रहता है और वह अनुस रसनासे सदा उसी अमृतसस्पानमें मन रहता है और वह अनुस रसनासे सदा उसी अमृतसस्पानमें मन रहता है । उसके चिनमें तो इसरेंके लिये स्थान ही नहीं रह गया । वहाँ एकमान्न प्रियतका ही अल्बल्ड साझाव्य और पूर्ण अधिकार

है। ऐसा जरान्सा भी स्थान नहीं, जहीं किसी दूसरेफी कल्पनाकी स्पृति छायारूपसे भी आ सके। चित्र साक्षाव प्रियतमके प्रेमका खरूप ही वन जाता है; इस अवस्थाका अनुमान करते हुए कवि कहता है—

कानन दूसरो नाम सुनै नहिं एकहि रंग रँगो यह होरो । घोनेहुँ दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बाँधि इलाइक थोरो ॥ ठाफुर थितको हुसि यहे, हम कैसेहुँ टेक तर्जे नहिं सोरो । यावरा वे खंखियाँ जारे जायँ यो साँवरो छोड़ि निहासतागोरो ॥

समस्त अंग के 10 उसी का अनुभग कर रहे हैं । सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उसीको विषय करती हैं । आँखें अहर्निश सम्पूर्ण निश्वको श्याममय देखती हैं। यान सदा उसीकी मधुरातिमधुर शब्द-ब्रह्ममयी वेणुष्यनि सुनते हैं। नासिका नित्य-निर्न्तर उसी नटबरके अंगसोरमको हो सुँबती है। जिह्ना अभिन्छिनरूपसे उसी प्रेमसुधाका आखादन करती है। आर शरीर सर्वदा उसी अखिळ सीन्दर्यमाधुर्यरसान्युधि रसराज परम सुगस्पर्श आनन्द-कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पर्श-मुखका अनुमन करता है। आकाशमें वही शन्द है, वायुमें वही स्पर्श है, अग्निमें वही ज्योति हे, जलमें वही रस है ओर पृष्यीमें वही गन्य बना हुआ है । सप्तमें वही भरा है। सबमें वही अपनी अनोदी रूपमाधुरीकी झाँकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द है। समस विश्व प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या श्रीकृष्णमय है। सब कुछ आनन्दसे और सीन्दर्य माधुर्यसे मरा टे । दस्य, दश सुमी मधुर

हैं; हम-तुम सभी मधुर हैं; उस परमानन्द-रस-सुप्रामय मधुरा-धिपितरत सभी दुछ मधुर है। 'मधु बाता श्वतापते, मधु क्षरन्ति सिन्थवः, माध्वीतः सन्वोपधीः, मधुमत् पार्षिवं रतः' सर्वत्र मधु-दी-मधुं। इस प्रकार प्रेमी भक्तकी दृष्टिमें सर्वत्र प्रेममय मगवान् हैं और भगवान्की दृष्टिमें भक्त। भगवान्ते कहा ही है—

> यो मां पदयति सर्वत्र सर्वे च मिव परयति । तस्याद्वं न प्रणदयामि स च मे न प्रणदयति ॥ ( गीता ६ । ३० )

'जो मुझे सर्वत्र देखता है, और सबको मुझमें देखता है, न कभी में उसकी आँखोंसे ओझड़ होता हूँ और न यह मेरी ऑखोंसे ओझड़ होता है।'

इस अवस्थामें प्रेमी मक्त जिस नित्य महान् दिव्य प्रेमाप्टत-रसतागरमें मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वधनीय है। यही प्रमामिक या पराभिकिका सरूप है। यही गहान् भूमानन्द है, इसी सर्वव्यापी भूमानन्दके साथ अल्प सुखका तारतम्य दिखलाती हुई श्रुति कहती है—

यत्र नान्यरषद्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाध यत्रान्यरषद्यस्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तद्व्यम्, यो वे भूमा तद्मृतमध्य यह्त्यं तन्मर्थम्। 'जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता वहीं भूमा है। और जहाँ दूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है।' इसील्पि प्रेम सुद्दा मुद्दर, अविनाद्दी, सनातन और सुत्य है।

गौणी त्रिधा गुणभेदादार्तादिभेदाद्वा ॥५६॥

५६-गौणी मक्ति गुणभेदसे अथना आर्तादिभेदसे तीन प्रकारकी होती है।

पिछछे सूत्रतक उस परा या मुर्या मिकका विवेचनं हुआ जिसमें प्रेमी मक्त उस प्रेमामिकसे अपने प्रियतम मगवान्के प्रेममय खरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीको श्रीमद्राग्तकों अहेतुकी-निर्मुण मिक तथा गीतामें ग्रामीकी भिक्त कहा है। अहेतुकी भिक्तमें मक्तकी चिर्हित और कम्मीतिना प्रवाह अविधिक्तक्रपसे सामायिक ही मगरान्की और बहता रहता है अर्थात् उसका चित्र निर्न्तर निष्काम अनन्य प्रेममारसे मगरान्में ज्या हिता है और उसकी समल कियाएँ श्रीमगरान्के जिये ही होती हैं (मागवत ३।२९।१९-१९) और गीतीक दुर्जन तथालामि महामा भक्त भी सत्र हुउ वासुदेव ही देखता है (अध्याव ७।१७)। ये दोनों तो मगवत्सक्त ही हैं। अत्र यहाँ इस मिककी अपेसा निष्ठश्रेणोकी गीणी मिकका वर्णन किया जाना है। यह मीजी मिक साविकती, राज्यी और

तामसी-भेदसे अथवा आर्त, जिज्ञासु और अर्यायी-भेदसे तीन प्रकारकी है।

जो मिक्त पापनाशके उद्देश्यसे सत्र कर्मकरोको मगतान्में समर्पण करनेके रूपमें, अथवा जिसमें पूजन करना कर्तय है यह समझकर भेद-इष्टिसे पूजा की जाती है, यह साखिकी है (श्रीमद्भागवत ३। २९। १०)।

जो मक्ति विषय, यहा और ऐखर्यकी कामनासे भेदहिष्ट-पूर्वक केवल प्रतिमादिके पूजनके रूपमें ही की जाती है वह राजसी है (श्रीमङ्कागवत ३।२९।९)।

जो भक्ति क्षोधिसे हिंसा, दम्म और मत्सरताको छेकर भेद-दृष्टिसे की जाती है वह तामसी है (श्रीमङ्गागनत ३। २९१८)।

इसी तरह आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी पुरुष त्रिविष उपासनासे तीन प्रकारकी मक्ति करते हैं; अर्थात् मकोंके भाव-भेदसे गौणी मक्तिके तीन भेद होते हैं।

गौणी मिकके साधनेंसि यचिप साक्षात् मगत्रत्प्राप्ति नहीं होती, तथापि इस गौणी भक्तिके साधक भी सुकती ही होते हैं और उन्हें भी मगवन्क्रपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्तर्भे मगत्रत्-प्राप्तिकी सुख्य साधनसद्ध्या या साक्षात् भगवत्-सद्ध्या प्रमा मिककी प्राप्ति होती है। भगवान्की भक्तिमें यही विशेषता है कि इसका अन्तिम फळ हुईम मगत्-प्रेमकी प्राप्ति ही है। इसीसे गौणी मिकको भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा ही होनेवाली माना गया है। क्योंकि भक्तिमात्रमें ही भगवान्का भजन, भगवान्का आश्रय, भगवान्का ध्यान किसी-न-किसी रूपमें रहता है; और भगवद्भजन, भगवदाश्रय तथा भगवान्के ध्यानका फल सीथा भगवद्भाति ही होता है। अतर्व किसी प्रकारसे मी हो, भगवान्को भिक्त मनुष्यको अवस्य ही करनी चाहिये। परन्तु जहाँतक हो सके सारिवको भिक्त अपवा त्रिमुचनके वैभवको भी अनर्थ एवं भगवान्को ही पर्म अर्थ-पर्म धन मानकर स्त्रीके प्रेमकी प्राप्तिके लिये सच्चे अर्यार्थिक मावसे भिक्त करनी चाहिये।

उत्तरस्माहुत्तरस्मात्पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति ॥५०॥ ५७-(उनमें ) उत्तर-उत्तर क्रमते पूर्व-पूर्व क्रमकी भक्ति कल्याणकारिणी होती हैं ।

तामसीकी अपेक्षा राजसी और राजसीको अपेक्षा सार्ष्यिको भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थापी भक्तकी अपेक्षा जिज्ञासुकी और इन दोनोंकी अपेक्षा आर्चकी मक्ति विशेष कल्याणकारिणी होती है।



# भक्तिकी सुलभता और महत्ता

अन्यसात सौलभ्यं भक्तो ॥ ५८ ॥

५८-अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सलभ है। इससे पहले भक्तिकी महिमा और कर्म, योग तथा ज्ञानादि-को अपेक्षा उसकी श्रेष्टताका वर्णन किया गया है। अब सत्रकार

यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनेपर भी भक्तिकी प्राप्ति अन्यान्य फर्लोकी अपेक्षा सहज और स्रटम है। भक्तिकी प्राप्तिमें न

विद्याकी आवस्पत्रता है न धनकी, न श्रेष्ट कुछ प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययनकी आवश्यकता है न कठोर

तपर्का, न विवेककी जरूरत है न कठिन वैराग्यकी, आवस्यकता है केवल सरल भावसे भगवानकी अपार कृपापर

विश्वास करके उनका सतत प्रेमभावसे स्मरण करनेकी । फिर सुरुभता तो प्रत्यक्ष ही दीखने रुगती है । भगवत्कृपा सवपर सदा- सर्वदा है। मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसीसे वह बिश्चत रह जाता है। मगनान्से तो गीतामें डेनेकी चोट वहा है कि 'मैं सन प्राणियोंका सुद्द हूँ, और जो मुझे सुद्ध्य जान चेता हे वह उसी क्षण शान्ति पा जाता है'—

> सुदृदं सर्वभूतानां शाखा मां शान्तिमृच्छति । (गीता ५। २९)

मनुष्यको चाहिये कि वह भगवरष्टपापर विश्वास करके यह मान छै कि मैं भगवरकृषाके समुद्रमें डूब रहा हूँ । मेरे ऊपर-नीचे इर्द-गिर्द, भृत-मविष्यत्, सत्र स्थानों और सत्र कालमें भगतकृपा भरपूर है। ऐसा मानते ही वह उस भगव कृपाके प्रतापसे तुरन्त पाप-तापसे मुक्त होकर मगवान्को मितवा अधिकारी हो जाता है। भगवरष्ट्रपापर इस प्रकार विश्वास और निथय वरके मगनान-के अनन्य सरणना अम्यास किसी भी अवस्थामें वालक, गृद्ध, युवा, खी, पुरुष, ब्राह्मण, शह बोर्ड भी कर सकता है ! इसमें न क्ष छोड़ना है और न महण बर्ना है। सदा संउपर मगबलूपा होनेपर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस, उस विश्वासको स्पिर कर देना है। पिर भवित्री प्राप्तिके सभी साधन अपने आप सहज ही तिस हो जायेंगे-( 'तत्यहं सुटम, पार्थ'-गीता ८ । १४ )। मिंक किसी और साधनसे नहीं मिल्ती, यह भजनसे ही मिउती है।

प्रमाणान्तरस्थानपेक्षत्वात् स्वयंत्रमाणत्वात् ॥५६॥ ५९-च्योंकि मक्ति स्वयं प्रमाणस्य है, इसके छिपे

जन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है।

भिक्ति मार्गपर चलने गाँ पुरुषोक्तो भिक्तसुखका प्रमाण अपने आप हो मिठता रहता है । उन्हें ख्यमेव अनुभर होता रहता है, दूसरे किसी प्रमाणकी इसमें आपस्यकता नहीं है । पितसुखके आनन्दका अनुभव भार्या बननेपर हो मिछ सकता है; यह पुमारी कन्याको समझानेकी वात नहीं है । इसी प्रकार भिक्तसुखका अनुभर भक्तोंको हो होता है, यह वहकर बतलानेकी बात नहीं है । जो पुण्यात्मा महानुभार सर कामनाओंका त्याग कर एकमार भगरजेमकी कामनासे ही भगरखपाका आग्रय देकर भगरान्का सदा-सर्वदा प्रेमपूर्वक पुलक्ति चित्तसे भजन करते हैं वे ही भक्तिसुखका अनुभर करते हैं वे ही भक्तिसुखका अनुभर करते हैं वे ही भक्तिसुखका अनुभर करते हैं वे

### शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच ॥६०॥

### ६०-मक्ति शान्तिरूपा और परमानन्दरूपा है। शान्ति और परम आनन्द साक्षात् भगनान्का खरूप है।

अपने प्रेमरूपमें स्वयं भगवान् ही अवतीर्ण होते हैं, इसिल्ये यह भगवामे भी शान्ति और परमानन्दस्वरूप ही हैं। आनन्दमय भगवान् स्वयं ही अपनी ह्वादिनी नाम्नी आनन्दशक्तिको निमित्त बनाकर प्रेम और प्रेमिकके रूपमें प्रकट होते हैं और स्वयं ही प्रेमारवद बनकर अपने आनन्दका आप ही उपभोग करते हैं। यही उनकी आनन्दलील हैं। यहाँ उनकी आनन्दलील हैं। यहाँ उनकी आनन्दली मक्ति वा प्रेम शान्तिरूप और परमानन्दरूप है, वे भगवान् निर्मुणवादियोद्धारा माने हुए प्रकृतिसम्भव सत्व, रज, तमरूप विगुणोंसे युक्त 'सगुण ब्रह्म' नहीं हैं। भगवान्का

१०४ वेम-दर्शन

दिव्य तत्तु उनके अपने आनन्दांश, अपनी योगमायाके निमित्तसे नित्य ही प्रकट है। इसीछिये आत्माराम मुनि , जीवन्मुक्त महापुरुप, व्यास, नारद, शुक्तदेय, जनका, सनकादि महाप्मा उनके एक-एक दिव्य गुण, दिव्य आभूपण, दिव्य गन्य, दिव्य मुरणी-ध्वनि, और

दिच्य गुण, दिव्य आभूपण, दिव्य गन्य, दिव्य मुरही-ध्विन, और दिव्य सीन्दर्वपर मुग्छ हो जाते हैं । यदि भगवान्में इस जगळस- विनां, आवरण करनेवाली मिलना मायाके हो गुणोका विकास होता, या इसीसे निर्मित उनका शरीर होता तो मायाकी श्रीक्को काटे हुए बसस्वरूप महागाओंका उनकी और इतना आकर्षण कभां महीं होता । निर्मुणवादी जिस मगवरस्वरूपको शुद्ध सिंद्धा- गन्द्रमन महा बहते हैं, और वेद जिसे 'नित-निति' कहकर सङ्केतसे समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञानानन्द्रयम परमात्मा मकोंके विवतम भगवान् हैं । उनको शानित और आनन्दके समुद्ध कहनेसे भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता । उनका जो प्रेम है, यही परम शान्ति और एसानन्दकार्य हैं । इसी प्रेमका वर्णन देशिं नारहीं एसी प्रस्ता विश्व हो परम शान्ति और एसानन्दकार्य हैं । इसी प्रेमका वर्णन देशिं नारहीं इस सुत्रमें कर रहे हैं ।



# भक्तिके साधन श्रीर अन्तराय

लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोक-वेदत्वात्⊛ ॥६१॥

६१-लोकहानिकी चिन्ता (मक्तको) नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह (मक्त ) अपने आपको, और लोकिक, वैदिक (सब प्रकारके) कर्मोंको भगवान्के अर्पण कर चुका है।

मक्त सब कुछ भगगान्के अर्पण कर चुकता है, इसिटिये उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी चिन्ता करनेकी उसे क्या आवश्यकता है ' उसको तो केवल एक प्रियतम भगवानुके चिन्तनकी ही चिन्ता रहनी चाहिये । खी, पुत्र, धन, जन, मानादि पदार्थ रहें या चले जायँ, उसे इनकी कोई परवा नहीं; क्योंकि वह तो इन्हें पहले ही भगतान्को समर्पण करके सर्त्रधा अफिछन हो चुका है। फिर उसके पास इनकी चिन्ता करनेके छिये समय और चिन्ता करनेताला चित्त भी कहाँ है <sup>2</sup> उसके चित्तको तो एकमात्र चिन्ताहरण चिन्तामणिकी चिन्ताने चुरा लिया है। वे चतुर चोरचुडामणि कमी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते, फिर वह चित्रके अभाउमें किसी हानिकी चिन्ता ही फैसे करें शतएय इस पथके पश्चिको छोकहानिकी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये। उसे तो सबके सार अर्थ श्रीभगगान्का

<sup>•</sup> पाठभेद 'लोकवेदशील्यात्'

ही चिन्तन करना चाहिये। और भक्तके हृदयमें ऐसा ही होता भी है।

न तदसिद्धौ \* लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फल्त्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव ॥६२॥

्दर-(परन्तु) जवतक भक्तिमें सिद्धि न मिले तक्तिक लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु फल त्यागकर (निष्कामभावते) उस भक्तिका साधन करना चाहिये।

प्रेमको प्राप्ति होनेपर छैकिक ( और बैंदिक ) कर्म छूट
जाते हैं, जान-बूककर उनका स्वस्प्रमे त्याग नहीं करना पड़ता ।
समर्पणका अर्थ उनका मनसे समर्पण ही है । फिर जब प्रेमकी
उद्य दशा प्राप्त होती है तम बिनि-निपेधके परे पहुँच जानेके
कारण ये सब कर्म स्वतः ही उसे विधिक्त वन्धनसे मुक्त कर
अहम हो जाते हैं । उस स्थितिका यही निपम है । परन्तु जो
जान-बूककर प्रेमके नातपर शास्त्रविधिका त्याग करता है, उसे
भिक्ति सिद्धि सहअर्मे नहीं होती । इसिट्ये सूत्रकार कहते हैं
कि छोकल्यवहारका याग जान-बूककर मत करो महस्त्रकी कामना
छोडकर कर्म करते रहो । निष्काम कर्म करनेवाहा स्वयमेव ही
खोकहानिकी चिन्तासे छूट जाता है और उसके वे मनवद्यीत्पर्य
निष्काममावसे किये हुए छोकिक कर्म भिक्तिय प्राप्तिमें साथक
वन जाते हैं।

<sup>•</sup> पाठभेद 'तित्सदी' है।

# स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं 🕸 न श्रवणीयम् ॥६३॥

६३-स्त्री, धन, नास्तिक और वैरोका चरित्र नहीं सुनना चाहिये ।

६२ वें सूत्रमें छोक-व्यवहारका त्याग नहीं करनेकी आज्ञा दो गयी है, अतर्व छोकव्यवहार तो करना चाहिये; परन्तु प्रेमपयके पिषकको छोकव्यवहारमें भी खी, धन, नास्त्रिक और शत्रुके चरित्र-श्रवणसे तो वचना ही चाहिये।

(१) जिसका मन स्त्रीक्ष चिन्तामें लग गया, यह मगवानकी चिन्ता किसी प्रकार नहीं कर सकता। स्त्रीक्षीचिन्तासे कामको उत्पत्ति होती है, और काम प्रेममार्गमें सबसे वडा वाधक है। स्त्रीसम्बन्धी वातांकि सुनने, पढने और देखनेसे हो स्त्रीचिन्तन होता है। अतएव सावकको चाहिये कि स्त्रीसम्बन्धी वातचीत न करे, स्त्रीसम्बन्धी वात या गान न सुने, स्त्रीसम्बन्धी चिन्न न देखे, स्त्रीसम्बन्धी पुस्तक या अन्य साहित्य न पर्दे, नाटक, सिनेमा आदि न देखे, स्त्रीचर्त्त्रपर कुळ भी आलोचना न करे, स्त्रियोंके सम्बन्धमें लेखादि न ल्खि, स्त्रियोंके सम्बन्धमें लेखादि न ल्खि, स्त्रियोंके सम्बन्धमें लेखादि न लिखे, स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्त्रियोंके स्त्रीव्यस्त्र मिले नहीं। जो साधक गृहस्य हों, उन्हें अपनी विवाहिता पत्रीके सिवा प्रपासाच्य अन्य स्त्रीसे मिलनेसे सचना चाहिये। जोसम्बन्धी चिन्तार करना-सुनना, चिन्नादि देखना तो स्त्रीके लिये हानिकारक है। श्रीमद्राणवरमें तो कहाहि—

न तथास्य भवेग्मोही चन्पश्चान्यप्रसङ्गतः। योपित्सङ्गाचथा पुंसी यथा तत्सिङ्गसङ्गतः॥ (१।३१।६५)

पाटभेद 'स्रीधननासिकचरित्रं'

'क्षियोंके संगसे और बियोंका संग करनेवाटोंके संगसे मनुष्यको जैसा मोह और वन्धन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसीके भी संगसे नहीं होता ।' आगे चटकर पश्चन स्कन्धमें बियासक पुरुपोंकी संगतिको 'गरकका द्वार' वतटाया है। जैसे पुरुपोंका ठिये जीका संग त्याच्य है, इसी प्रकार बियोंके टिये भी पुरुपोंका संग सर्वेषा त्याच्य है।

- (२) धनके चिन्तनसे छोमकी उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्तमें धनका छोम जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी दुढि गारी , जाती, है और मगुष्य सत्पपको व्यागकर अन्यायके मार्गपर चटने छगता है। अतप्य धन और धनियोंकी भोग और गर्यमरी बार्ते नहीं सुननी-देखनी चाहिये।
  - (३) जिनका श्वर और शाखोंपर निवास नहीं है, ये ही नास्तिक हैं। श्वरका असित्व न माननेवाले नास्तिकोंके समान जगतके जीवोंका शत्रु शायद ही कोहें हैं। 'इसमें क्या रक्षा है! उसमें क्या है! श्वर केवल टॉग है, किसने श्वरको देखा है! आजा तो कल्पनामत्र है।' ऐसी वार्ते बकनेवाले और श्वर तथा शाखोंकी निन्दा करनेवाले कुतर्कियोंका संग करने तथा उनके परित्र सुननेसे श्वरमें अध्रद्धा पैदा होती है और श्वरमें अध्रद्धा पैदा होती है और श्वरमें अध्रद्धा पैदा होती है और श्वरमें अध्रद्धा पैदा स्वनिक्तों समान पतनका सावन और चोहें-सा भी नहीं हैं। अत्रप्त नासिकोंसे सदा बचना चाहिये।
    - (१) वास्तवमें मक्तके मन उसका कोई भी राष्ट्र नहीं है। को सब जगर्दे अपने प्राणासम परमात्मको ज्याह देखता है, को

जगत्को श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना वैरी मान सकता है। देवदेव श्रीमहादेवजीने कहा है—

उमा जे रामचरनस्त, विगत काम मद कीथ । निज प्रमुमय देखोई जगत, का सन करोई विरोध॥

परन्तु जबतक भक्तिकी सिद्धि न हो, तबतक साथकको ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निध्य करना चाहिये िक सब कुछ मेरे प्रमुक्ता ही स्वरूप है । ऐसी अवस्थामें यदि कोई दूसरा मनुष्य अमवश साथकते द्वेप या देर रखते तो उसकी उन वैरासम्बर्धी बातोंको, जहाँतक हो, छुनना ही नहीं चाहिये । क्योंकि उनके छुननेसे कोच उत्पन्न नेनिकी सम्यायना रहती है । अतर्व अपनी औरसे तो अपने न जीते हुए मनके सिवा किसीको शत्रु माने ही नहीं, और दूसरा कोई शत्रुवा सखता हो तो उसपर भी विचार न करें।

श्लोके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे टोम, नासिकके चिन्तनसे ईश्वरमें अविश्वास और वैशिके चिन्तनसे क्रोध उत्पन्न होता है। अतर्व इन चारोंके चरित्रोंको यथासाय्य सुनना ही नहीं चाहिये।

अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् ॥६४॥

६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याम करना चाहिये । इससे पहटेके सूत्रमें खी, धन, नाखिक, वैरीका चरित्र न सुननेका आदेश दिया गथा है । परन्तु मैसा करके यह नहीं मान रेना चाहिये कि मैं कामिनी-काश्चनका स्वागी हूँ, मैं परम आखिक हूँ, मैं अजातशत्रु हूँ । अमिमान सर्वमा पतनका हेतु है । 'खियोंके संगसे और खियोंका संग करनेवारोंके संगसे महात्यानो जैसा मोह और बन्धन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसीके भी संगसे नहीं होता ।' आगे चल्कर प्रथम स्कन्धमें खियासक पुरुगोंकी संगतिको 'नरकना द्वार' वतल्या है । जैसे पुरुगोंका लिये खीना संग त्याच्य है, इसी प्रकार खियोंके लिये भी पुरुगोंका संग सर्वेषा त्याच्य है।

- (२) धनके चिन्तनसे होमकी उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्तमें धनका होभ जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी बुद्धि मारो जाती है और मनुष्य सत्पथको त्यागकर अन्यायके मार्गपर चठने हमता है। अतर्व धन और धनियोंकी भोग और गर्वभरी बातें नहीं सुननी-देखनी चाहिये।
- (३) जिनका ईबर और शाजोंपर निवास नही है, वे ही नास्तिक हैं । ईबरका अस्तित्व न माननेवाले नास्तिकोंके समान जगदके नीबोंका शत्रु शापद ही कोई है । 'इसमें क्या रक्षा है ! असमें क्या है ! ईबर केवल दोंग है, किसने ईबरको देखा है ! आत्मा तो कत्यनामात्र है ।' ऐसी वार्ते वकनेवाले और ईबर तथा शाजोंकी निन्दा करनेवाले कुर्ताकेयोंका संग करने तथा जनके चिर्त सुननेसे ईबरमें अध्यता पैदा होती है और ईबरमें अध्यता में स्वान स्वान प्रतिकास स्वान स्वान प्रतिकास स्वान स
- (४) वालवमें मकके मन उसका कोई भी शत्रु नहीं है। जो सब अगतमें अपने प्राणाराम परमारमाको व्याह देखता है, जो

जगत्को श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना वैरी मान सकता है। देवदेव श्रीमहादेउजीने कहा है—

उमा जे रामचरनरत, बिगत काम मद क्रीघ । निज प्रसुमय देखहिँ जगत, का सन करहिँ बिरोध ॥

परन्तु जयतक मिक्किकी सिद्धि न हो, तवतक साथकको ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निध्य करना चाहिये कि सम दुछ मेरे प्रमुक्ता ही स्वरूप हे । ऐसी अवस्थामें यदि कोई दूसरा मनुष्य अमवश साथकते हैंप या वैर रक्खे तो उसकी उन वैरसम्प्र-धी वार्तोको, जहाँतक हो, सुनना ही नहीं चाहिये । क्योंकि उनके सुननेसे कोध उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । अतर्व अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके सिवा किसीको शतु माने ही नहीं, और दूसरा कोई शतुता रखता हो तो उसपर भी निचार न करें।

कींके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे छोम, नासिकके चिन्तनसे ईबर्से अविश्वास ओर वैरीके चिन्तनसे मोध उत्पत्र होता है। अतएउ इन चारोंके चरित्रोंको यपासाप्य मुनना ही नहीं चाहिये।

अभिमानदम्भादिकं त्यान्यम् ॥६४॥

६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये। इसते पहलेके सुत्रमं क्षी, धन, नास्तिक, वैरीता चरित्र न सुननेका आदेश दिया गथा है। परनतु वैसा करके यह नहीं माने लेना चाहिये कि मैं कामिनी-काशनका त्यागी हूँ, मैं परम आसिक हूँ, में अजातशतु हूँ। अभिमान सर्वमा पतनश हेतु है। अपने प्रेमी भक्तके प्रेमके पात्र हैं, वैसे ही उसके काम, क्रोधादिके पात्र भी वही हैं। दूसरा तो कोई उसके मन है ही नहीं, तब इनका पात्र और कौन हो ! इसका अर्थ यह नहीं कि भगवानुके प्रेमी भक्तोंमें भी विषयी पुरुषों-जैसे ही काम, क्रोध, अभिमान रहते हैं। आसुरी सम्पदाके दुर्गुणखब्दप काम, क्रोध, अभिमानादि-घन सञ्चय करनेकी चेष्टा करते हैं। आज मैने यह पाया, यह मनोरय भी पूरा होगा; यह धन भेरा है, क्रियह धन भी प्राप्त होगा। मैंने अमुक शतुको मार डाला, अत्र उन शतुओंको भी माहँगा । में ईश्वर (के समान सर्वशक्तिमान्) हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद हूँ, मैं बलवान् हूँ, मैं सुरा हूँ, में धनी हूँ, मैं बढ़े खुलवाला हूँ, मेरे समान और कौन है, मैं यत करूँगा, मैं (नाम, यश या खायके लिये) दान करूँगा, मैं मीज करूँगा,-इस प्रकार अज्ञानसे मोहित होकर वे अनेकी विषयोंके चिन्तनमें लगे हुए विभाग्त चित्तवाले, मोहजालमे दके हुए, बामभोगमें आरक होयर महान् क्षेत्रदायक अपवित्र नरकॉम पहते हैं । ये अभिमानी स्वय अपनेको श्रेष्ठ समझते ई ( अपनेम पून्य उदि रसते ई ), अकड़े रहते ई, धन, मान और मदके नदीमे नूरे हुए वे केयत रम्भपूर्वक लोगंको धर्मात्मापनका स्रॉग दिग्यानेके लिये (ईश्वरप्रीत्यर्थ श्रद्धा-विभागपूर्वेक नहीं ) अविधिपूर्वेक नाममात्रका यह करने हैं । अन्कार, बर, धमण्ड, बाम और मोधवा आध्य लिये हृए ये अपने तथा दूसरेके शरीरम (आत्मारूपने ) न्यत मुझ (मगरान् ) से देव करते हैं और राच मार्गपर चलनेवाल साधुआम दोपारोपण करते हैं । मैं उन मेरे हेपी, हर, तराचन और पापी मनुष्यींको संसारम बार-बार आसुरी योजियींस शी पटवात है। दे अर्जुन । ये मूर्ण इस प्रसार जन्म-जन्ममें बार-पार आमुर्ति सोनियो प्राप्त दोकर मुलको (समानियो) न पावर (सुलको पाना तो दूर रहा, मेरी प्राप्तिक योग्य मनुस्तारीरको भी न पायर ) और भी जीवी केलियोंकी प्राप्त होते हैं।

के त्यागकी वात तो पहले ही कही जा चुकी है। पिर प्रेमी भक्त महात्माओं में यह दृपित काम कहाँ। उनमें विषयासिक, हिसा. द्वेप और क्रोध कहाँ । उन अमानियोंमें मानको गन्ध भी कहाँ । इनका तो उनमें बीज ही नहीं है। अपने सुखर्मा जब कोई वासना ही नहीं, तब ये दौप कहाँसे आवें 2 उन भक्तोंके जीवन-का उद्देश तो बस एक प्रियतमको सुखी करना ही है-'कृष्णसुखैक-तात्पर्य गोपीभाववर्य ।' उनके चित्तमे जगत्का संस्कार ही नहीं हे; वे तो रुजा, घृणा, कुरु, शील, मान, देह, गेह, भोग, मौक्ष, सबकी स्वति भुलाकर केनल अपने प्रियतम भगवान्पर ही न्योद्यावर हो चुके हैं। अतएव जैसे ये भक्त खर्य दिव्य भाववाले होते है, वैसे ही इनके काम, कोघ, अभिमान भी दिच्य होते हैं। इसीछिये परम विरागी जीवनमुक्त मुनियोंने इस प्रकारके भगवत्-रंगरँगीछे प्रेमियों री ऐसी छीछाएँ गाने और सुननेमें अपनेकों कृतार्थ माना हे । जिनका चित्त सब ओरसे हट गया है, एकमात्र भगवान् ही जिनकी वामनाकी वस्तु रह गये हैं, वे भक्त अपन उन भगवान्के दर्शनकी कामनाके वेगसे पीडित होकर रो-रोकर पुकारते हैं-

> हे देव हे दियत हे भुवनैक्रयम्बी हे छत्या हे चयर हे करणैकसिन्यो । हे नाथ हे रमण हे नवनासिराम हा हा कदा जु भवितासि पर्द दशोमें ॥ ( श्रीहणकर्णाहत )

'हे देव ! हे प्रियतम ! हे विश्वके एकमात्र वन्धु ! हे हमारे मर्नोक्तो अपनी ओर वस्वस खींचनेत्राले ! हे चपल ! हे करुणाके एकमात्र सिन्धु ! हे नाप ! हे रमण ! हे नयनाभिराम ! हा ! हा ! सुम कव हमारे दृष्टिगोचर होओंगे ?

(श्रीमद्भाष्ट १०। ५२। २०, १६, १३) हि अप्तत । हे त्रिसुवनसुन्दर । जो कार्नोके हारा हदवमें प्रदेश करके सुननेवालोंके अंगतापको हरण कर रेते हैं वे आपके दिव्य गुण, और जो नेक्कारियोंकी दक्षिक मनसे परम लाम है वह आपका दिव्य रूप, इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी

जह्यामसुन् वतकृशाञ्च्यजन्मभिःस्यातु ॥

लोकलाजको छोडकर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है। हे मुद्गन्द ! कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रव्य और प्रभावमें आपके समान वस आप ही हैं । हे पहचीतम ! आप नरलोकके मनको मोहनेवाले हैं। हे पुरुपसिंह! विवाहकाल (आपसे मिलनका अनसर ) उपस्थित होनेपर ऐसी ( कौन प्रेमी भक्तरूपी ) कुलनती, गुणवती और बुद्धिमती कन्या हे जो आपके साथ गँठजोडा करने-की इच्छा न करेंगी है कमल्लोचन ! उमापति शंकरके समान महान् देव अपने हृदयका तम दृर करनेके छिये आपकी जिस चरणघुळिमें खान करनेकी प्रार्चना करते रहते हैं, यदि वह चरण-धूछि मुझे प्रसादरूपमें नहीं मिछी तो यह निधय समझिये कि में ब्रतादिके द्वारा शरीरको सुखाकर इन व्याउँ प्राणोंको स्याग हुँगी, ओर ऐसे करते करते कभी सौ जन्मोंमें तो आपका प्रसाद मुझको प्राप्त होगा ही ।

भगतान् श्रीकृष्णको पटरानियाँ द्रौपदीसे कहती हैं—

न वयं साध्य साम्राज्यं साराज्यं भीज्यमप्युत ।

वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं वा हरेः पदम् ॥

कामयामह पतस्य श्रीमत्पादरकः श्रियः ।

कुचकुङ्कुमगन्धादयं मूर्जा चोहुं गदास्तः ॥

(श्रीमतावत १० । ८१ । ११ । २१

'ट्टे साच्वी ! हमें छुटीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य, भीज्यपद, सिद्वियाँ, ब्रह्माके पद, मोक्ष या चैदुष्ठरी भी इच्छा नहीं है । हम तो केवछ यही चाहती हैं कि भगरान् श्रीकृष्णकी कमछात्रुच- त्रुंकुमकी सुगन्धसे युक्त चरणधृष्टिको ही सदा अपने मस्तकोंपर लगाती रहें।' मुक्ति तो ऐसे भक्तोंके चरणोंपर लोटा करती है—

> यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा विलुठति चरणात्रे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः॥

'जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोमें परमानन्दरूपा मक्ति होती है, मोक्षसामाज्यश्री उसके चरणोमें लोटती है ।'

आदर्श प्रेममयी मक्तशिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवान्के आँखोंसे ओझल हो जानेपर विलाप करती हुई कहती है— विरक्तितामयं वृष्णिघुर्यं ते वरणामियुगं संस्तेर्भयात्।

करसरोबर्द कानत कामर्द दिवरिस घेदि नः श्रीकरश्रहम् ॥ मजजनार्विहन् चीर चोपितां निजजनसम्बर्ध्यसमस्मित । भज सखे भयत्किङ्करीः सा नो जलकहाननं चारु दर्शय॥

भज्ञ सख भवातकद्वाय ॥ अष्टतहानन चारु द्वाय ॥ प्रणतकामदं पद्मजार्चितं घरणिमण्डनं ध्वेयमापदि । चरणपद्भजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्षयाधिहन् ॥ (श्रीमद्वागवत १० । १३ । ५-६, १३ )

'हे यदुक्कशिरोमणि ! जो होग संसारके सबसे हुन्हारे चरणोंकी शरण हेते हैं, हुन्हारे करसरोज उन्हें अभव देकर उनकी अभिहायाओको पूर्ण करते हैं ! हे प्रियतम ! अपने उन्हों करकमहाँ-को, जिनसे आपने हहमीरी हु खाँको हरनेवाहें वीर ! आपकी मन्द रखिये ! हे जजवासियोंके दु:खाँको हरनेवाहें वीर ! आपकी मन्द मधुर मुसकान मकोंके गर्वको हरनेवाही है ! हे सखे ! हम आपकी किकरों हैं, छूपा करके हमें सीकार कींवियं और अपना धुन्दर मुख्तमञ् हमें दिखाइये । हे रमण ! हे आर्तिनाशन ! प्रम्हारे चरणारविन्द प्रणत जनोकी कामना पूरी करनेनाले है, छश्मीजीके द्वारा सदा सेवित हैं, पृथ्वीके आभूपण हैं, निपत्तिकाल-में प्यान करनेसे कल्याण करनेवाले हैं, हे प्रियतम ! उन परम कल्याणमय सुशीतल चरणोंको हमारेतह हृदयपर स्थापित कीजिये।'

इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित हुए सदा उन्हींके लिये रोया करते हैं और उन्हें प्रकारा करते हैं, और ऑखमिचोनीकी-सी लीला करनेवाले लीलाविहारी मगवान, जब उनकी प्रेम पुकार सुनकर त्रिभुवनकमनीय, योगिजनदुर्लभ, देवदेव-प्रत्याशित, ऋषिमहर्षिमहापुरुपचित्ताकर्षक निखिल्सौन्दर्यमाधुर्य रसामृतसारभूत आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मयमन्मयरूपमें मन्द-मन्द मुसकाते हुए और मुरलीमें अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए सहसा प्रकट होकर अपनी प्रेमानन्दरसमाधरी चारों और विखेर देते हैं, जर अपने सौन्दर्यमाधुर्यसुधासुशीतल वदनविधुकी शुभ्र ज्योत्सा चारों ओर छिटका देते हैं. तब वहाँ उन भाग्यपान दिन्य-चक्षु दिव्यभागापन भक्त महात्माओके चित्तोंकी क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। यह अनिर्वचनीय रहस्य हे ।

उस समय मक्तका अपना सब दुछ उनके चरणींमें खयमेत्र न्योद्धानर हो जाता है ओर वह आनन्दोछासमें मत्त होकर सारे जगत्की परना छोड़कर पुकार उठता है— घर तर्जी, यन तर्जी, भागर नगर तर्जी, बंसीयट-तट तर्जी, काहुपै न छजिहीं। देह तर्जी, गेह सर्जी, नेह कही कैसे तर्जी,

वह तजा, यह तजा, यह कहा क्या तजा, आज राजकाज सब ऐसे साज सजिहीं॥ बाबरो भयो है छोक बाबरों कहत मोकों,

वावरं कहेते मैं काहू ना क्राज़िं। कहैया सुनेवा तबों, वाप और भेवा तबों, दैया सबों मेवा ! पे करीया नाहि सज़िहों॥

जीना और मरना तुम्हारे ही लिये होगा, और तुम्हारे ही चरणोंमें होगा । मेरे हृदयकी यही एकमात्र कामना है । जब सब कुछ न्योछावर हो गया तो फिर मरनेके बाद शारीरके ये पाँचों भत अलग-अलग विखरकर भी तुम्हारी ही सेवा करेंगे।

कहीं ये पश्चभूत जब मुझे छोडकर अङगहों तब प्रियतमकी सेवासे हट न नायँ, इसोल्पिये बिह्नजिचतो भक्त विधातासे प्रार्थना करता है—

पञ्चत्वं ततुरेतु भृतनियद्दाः स्वांशे विश्वन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम् । तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन-व्योसि स्योम तदीयवर्त्मीन घरा तत्ताव्युन्तेऽनिकः॥ इसीका अनुवाद करते हुए एक कविने कहा है—

मरिधे दरौँ न विधिहिं बस, पंचमूत करि यास । पी-वापी, मारग, मुदुर, बोजन, श्राँगन श्रकास ॥

पाँचों तत्त्व तो अल्ग-अल्ग होंगे ही, हे प्रभो ! आप इतना कर दीजिये कि जल्का भाग उस कुएँमें जाकर निल्ल जाय जिसके जल्को मेरे प्रियतम नहाने और पीनेके काममें लेते हों, अप्रितत्त्व उस दर्पणमें जा मिले जिसमें प्रियतम अपना मुख देखते हों, पृथ्वी-तत्त्व उस मार्गमें मिल जाय जिस मार्गसे प्रियतम आते-जाते हों, यायुतत्त्व उस भाग्यगान् पहों जा मिले जिससे प्रियतम हवा लेते हों और आकाशतत्त्व उस ऑगनमें जाकर मिल जाय जिसमें प्रियतम बैठते हों!

और जीन ? वह तो प्रमुक्ते चरणोंसे कभी अल्ग हो ही नहीं सकता । उसको तो वे अपने हृदयमें ही छिपा रक्खेंगे ! यह है भक्तोंके 'काम'का एक छोटा-सा हृदय ! अत्र उनका क्रोध देखिये । एक दिन श्रीकृष्णको किसी खिझानेवार्टी चाल्से श्रीगधाजी

खीझ गयी, सखी समझाने छगी तो ये क्रोधमें भरकर कहने छगी — द उनका नाम भी मेरे सामने मत छे; उनकी तो बात ही क्या है, मैं काछे रंगकी चीज मात्रका त्याग कर दूँगी । जीवनमर उनके विरहतापसे जलती रहूँगी, परन्तु उनसे मिळूँगी नहीं । सिळीं न तिनसीं मूज, जब जीशीं जीवन जियौं। सहीं विरहते चुल, यह साकी ज्वाटा करीं॥ मैं अब अपने मन यह छागी। उनके पंप फिकें महि गार्गा॥ कर्यहूँ नेन न जंजन छाउँ। गुमानद मुळिन कमा चढ़ाऊँ॥ सुनीं न स्वतनि अछि पिक बार्गा। जीख जरून परसीं नहि पानी।

जरा प्यान देकर देखिये, इस खीक्षमें कितनो रीम भरी है ! एक दिन डीलामयने मक सखाओंके प्रणयकोपका आनन्द खडनेके लिये गेलमें गडबड़ मचाकर सखाओंको दिमा दिया । सखाओंने मिलकर निश्चय किया कि इस बटखटको खेलसे अलग कर दो। स्यामद्वन्दरका वियोग तो क्षणमरके लिये भी सहनेको उनमेंसे एक भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अल्य करते ही प्राण अल्य हो जाते हैं; परन्तु उपरसे बात गाँठकर उन्होंने कहा—'कृष्ण! तुम खुद ही गडवड मचाते हो, और फिर तनकर रूठ जाते हो; हटो यहाँसे, हम तुम्हें अपने साप नहीं खेलने देंगे।' बस, जहाँ फटकार मिली कि प्राणधन स्थानसुन्दर हीले पड गये। टमे पैरों पडने और शप्य जा-खाकर क्षमा माँगते। सरदास्त्रजीने गाया है—

### खेलनमें को काको गुसैयाँ ।

हिर हारे जाते श्रांदामा, वरवस ही कत करत रसैयाँ ॥ जाति पाँति हमते वट नाहां, ना हम बसत तुग्हारी छैयाँ । श्रति अधिकार खनावत ताते, जाते अधिक तुग्हारे गैयाँ ॥ रूठ करे ता सँग को खेळी, हा हा खात परत तव पैयाँ । 'सुरदास' प्रशु खेल्यो हो चाहें, दाँव दियो करि गँद दुदेयाँ ॥

#### यह है उनका कोध !

अब रहीं मानकी बात, सो दूपणरहित मान तो इस प्रेमा मिक्का एक भूपण ही है। एक समय श्रीराधारानी रूठ गयीं, मान कर बैठीं और सिक्बोंसे बोडीं—

सखि नँदराछ न आवन पार्वे ।

भांतर चरन घरन जिन होतो, चाहे जिते रूजवाँ ॥ ऐसनको विस्तास कहा री कपट बैन बतिवाँ । 'नारायन' इक मेरे भवन विज अनत चहे वहूँ जाउँ ॥ भगवान मनाते-भनाते यक गये और होपमें वोठे- इतो श्रम नाहिन तवह भयो।

सुसु राधिका ! जितो अस मोकों ते यह सानु दयो ॥ धरनीधर विधि वेद उधारी, मधु सो सन्न हुयो। दिज मृप किए दुसह दुख मेटे, बिंठ को राज छयो।। तोरधो धनुष स्थंबर कीनो, रावन अजित जयो। अध बक बच्छ जरिष्ट केसि मधि दावानल सँचयो॥ तिय वपु धर्षो असुर सुर मोहे, को जग जो न इयो । गुरुसुत मृतक ज्यायवे कारन सागर सोध छयो॥ जानी नाहि कहा या रसमें सहजहि होत नयो। 'मृरस्याम' बल तोहि मनावत मोहि सव विसरि गयो ॥

धन्य तेरा मान ! बड़े-बड़े काम किये, कहीं हार नहीं मानी, कहीं भक्तावट नहीं प्रतीत हुई । आज तुझे मनानेमें मेरा सारा बढ विटा गया । यह भक्तोकी और भगवानुकी प्रणयन्टीटा है—इस लीळामे राग, काम, क्रोध, मान सभी है; परन्तु सभी दूसरे रूपमें हैं । सभी पतित्र प्रेमके नामान्तरमात्र हैं, यहाँका यह सर्वधर्मत्याग ही परम धर्म है । यहाँकी अविधि ही सर्गोपरि प्रेम-की विधि है।

यह तो हुई सिद्ध भक्तोंकी बात । भक्तिके साधनमें भी यदि काम, कोघ, टोभ कभी सतावें तो उनको भगनान्के प्रति ही लगा देना चाहिये । जो बार्ते हमारे मार्गमें बाधक होती हैं, वे ही भगवान्के प्रति प्रयुक्त होनेपर साधक वन जाती हैं। यह निश्रय रखना चाहिये ।

श्रीमद्भागवतमें परमहंतश्रेष्ट श्रीञुक्तदेवजीके वचन हैं—
कामं क्रोघं भयं स्नेहमैक्यं सौहदमेव च।
क्रित्यं हरी विद्घती यान्ति तन्मयता हि ते॥
(१०।२९।१५)

'काम, कोघ, मय, स्नेह, तादाल्य एवं मित्रता, समी कुछ जो श्रीहरिके प्रति ही करते हैं वे अवस्य ही भगवान्के साप तन्मय हो जाते हैं ।'

तीव काम उसी बस्तुके ढिये उत्पन्न होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, अखिल ऐखर्यमय हो, महान् माधुर्यसे पूर्ण हो, सर्वाक्ष्मण्यर हो, अतन्दमय हो; मगवान्म यह सब कुळ है। यह सोचक्क्स सदा-सबैदा एकमान श्रीकृष्णिकनकी कामनासे पीठित रहे और यह कामवासना उचरोत्तर बदती ही जाय । ग्रेममरा कोघ सस्तार करे कि तुम बड़े निकुर हो, इतना पुकारनेपर मो कोच सस्तान, जभी तो मैं पुकारता हूँ, —पीछे दुग्टे पीछे-पीछे भटकता पड़िगा । शेमपरा मान इस प्रकार करे कि, 'मेरे पास तो अट्ट चिन्तन-धन है, मैं दुग्हारी कोई गरंच नहीं रखता; तुग्हें सी वार गरंच हो तो आना।' इत्यदि ।

मगतान्से प्रति काम, क्रोध और अभिमान कैसे किया जा सकता है इसका एक और सुन्दर उदाहरण मातृपरायण शिद्ध है। छोटे बच्चेको आप बहुमूल्य रत्त दीजिये, उसे बहिचा-बहिचा चीजें गानेको दीलिये, उसका राव सम्मान कीजिये, उसका यश गार्ये, उसे स्वर्ग-मोक्ष मिन्नेक्षी बात कहिये, वह माता और मातृस्तर्गोन्ते। छोडकर और कुछ भी नहीं चाहता । चाहे क्या, वह और किसी वस्तुको जानता ही नहीं, उसके लिये जाननेक्षी और चाहनेक्षी एकमात्र वस्तु माँ हैं । माँके बदलेमें वह विक्षी वस्तुसे भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार भककी कामना केवल भगवान्के लिये ही होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही उसके काम्य होने चाहिये ।

वचा कुछ वडा हुआ; इधर-उधर कुछ चटने लगा; चटते-चलते ठोकर खाकर गिर पडा, रोने लगा । बच्चेका रोना सुनकर माँ दौडी आयी । बचा खीझ गया; पडा खयं, परन्तु कोध उसका मातापर हुआ । वह अपनी तोतली बोर्लमें बार-बार कहता है, त् मुझे अकेला छोड क्यों गयी र फिर अमिमान करके रूठ जाता है। कहता है, 'जा में तुझसे नहीं बोट्टेंगा। तेरी गोदी नहीं आऊँगा।' माँ मनाती है, गोद टेना चाहती है, स्तन पिलाना चाहती है, वह रोता हुआ आगे-आगे भागता है। वह ऐसा क्यों करता है, इसीटिये कि वह खामाविक ही मातापर अपना अधिकार समझता है । माताको हो अपनी सब कुछ समझता है । वह भूखा रहे तो माँका दौप, वह गिर जाय तो माँका अपराध, वह सो न सके तो माताका अपराध: और अपराधका दण्ड खोन्नना ओर रूठना--क्रोध और अभिमान ! इसी प्रकार निर्भर भक्त भी अपने मगवान्के प्रति काम, क्रोध ओर अभिमानादि कर सकता है।

# प्रेमी भक्तोंकी महिमा

त्रमा च पात्रय चारुना त्रिरूपभडुपूर्वकं नित्यदासनित्यकान्ताभज-

नात्मकं वा प्रेमेव कार्यम्, प्रेमेव कार्यम् ॥६६॥ ६६-तीन( स्वामी, सेवक और सेवा ) रूपोंको भंगकर

६६-तीन (स्वामी, सर्वक आर सवा ) रूपांको भगकर नित्य दासभक्तिसे या नित्य कान्ताभक्तिसे प्रेम ही करना चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये ।

चाहिये, प्रेम ही करना चाहियं ।

स्वामी, सेपक और सेपा; अथपा पति, पत्नी और पतिसेपा—
इन तीन-चीन रूपोंको निटाकर जिल्ह दास्माचिके हारा अथपा
कालामक्रिके हारा भगपानसे प्रेम ही करना चाहिये । दास्थमाव

और कान्तामान इन दोनोंमें ही आगे चलकर भगरान्के साय तन्मवता हो जानी है। निष्कामभावसे शरीर, मन, गर्णा, सन इन्ट स्वामीके अर्पणकर, एक अपने स्वामीनो होनुकन जगदमें दूसरे निमीनों भी न जानना-यह दाग्यभत्तिका आदर्श है।

दुसरे रिमीरो भी न जानना∽यह दास्यभक्तिका आदर्श है। और पति ही मेरा तन, मन, धन, गति, मति, आश्रय, जीवन, प्राण, धर्म, मोक्ष और भगनान् है; एक पितने सिवा अन्य कोई पुरुष हो जगत्में नहीं है; पितका धन मेरा धन, पितना तन मेरा तन, पितना मन मेरा मन, पितका सेना मेरी सेवा, पितका पेश्वर्य मेरा ऐश्वर्य, पितका मान मेरा मान, पितना अपमान मेरा अपमान, पितका आग मेरे प्राण—इस प्रवार एकमान पितप्रायणा पितगतप्राणा होन्तर निष्काम अनन्यभावसे निरन्तर सेनामें छगे रहना, यह कान्तामार्किक्ता आवर्श है। वास्तवमें दोनों एक ही हैं। दोनोंमें हो समता है। दोनोंमें हो अनिजता है। दास्यभिक्तिमें भी सेवक अपना सन्न छन्त अस्वना स्वार्योक नाम-गोननारा वन जाता है और कान्तामार्कमें तो अपने नाम-गोननों पितिने नाम गोनमें शिगोसाई की कान्तामारकी प्राप्ति होती है। दास्यमावके सम्बन्धमें श्रीगोसाई जी महाराज कहते हैं—

ोसाईजी महाराज कहते हैं—

भेरे ज्ञातिवर्षीत न चहीं काहुका ज्ञातिवर्षीत,

भेरे कोऊ कामको न हीं काहुके कामको !

शोक परखोक रधुनायहाके हाथ सब,

भारी है भरोसी तुरुसाके एक नामको ॥

व्यति हो अयाने उपलाने नहीं नुष्टे खेरा,

साहहृष्यों गोत गोत होत है तुरुमको ।

साल के असारा के महों के पोज, सोच कहा,

स्त्रामी ओर सेनकता हुए गोत्र एक हो गया । इस दास्य-भावकी महिमा गाती हुई भगवती श्रीराधिकाजी भक्ततर उद्ववर्जासे

का काहके द्वार परी जो ही सो ही रामको ॥

बहती हैं--

इःष्णभिक्तः इःष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम् । श्रेष्ठा पञ्चविधामुक्तेहेरिमिक्तर्गरीयसी ॥ व्रह्मत्वादिष देवत्वादिन्द्रत्वादमरादिष । अमृतात् सिद्धिलामाच हरिदास्यं सुदुर्लमम्॥ ( व्रह्मवैवतै० हु० ९० । ८-९ )

'सन वर्रोमें श्रेष्टतम वर श्रीकृष्णमक्ति या श्रीकृष्णदास्य हीं है। पाँच प्रकारको श्रेष्ट मुक्तियोंसे हरिमक्ति ही श्रेष्ट एवं गुरुतर है। ब्रह्मत, देवल, अनरत्व, अमृतवाहि, सिद्धिष्टाम—हन समीसे श्रीहरिका दासस्य प्राप्त होना सुदुर्वम है।

कान्ताभक्तिमें तो एकात्मता है ही— मीत को मेरे पावकी, वैटी पिंकर माहि ! रोम रोम पिट पिट करें, 'दाद' दूसर नाहि ॥

रोम रोम पिड पिड करें, 'दादू' दूसर नाहिं॥ प्रोतमको पतियाँ छिर्जुं, जो कर्तुं होय विदेस। तनमें, मनमें, निनमें, ताब्जे कहा सैदेस॥

कान्ता, भारता, प्रत्या, प्रत्या, कान्या वहुँ स्वयुत्ता कान्या और कान्त तो झुळ-मिळकर एक हो जाते हैं— अतर्थ वहाँ जिरूपका मझ आप ही हो जाता है। सूत्रकार्

कहते हैं, इस एकालताके आदर्शको सामने रखकर, इस भावको मनमें स्थान देकर दास्यभात्र या कान्तामायसे भगवान्के प्रति केतळ प्रेम ही करों।

> भक्ता एकान्तिनो मुख्याः ॥६७॥ ६७-एकान्त (अनम्य) मक्त ही श्रेष्ठ हैं ।

इससे पूर्व सूत्रके अनुसार मिक करनेवाळ भगवाग्का अनन्य मक ही सम्में ग्रेष्ठ है । क्योंकि उसका तन, गन, घन सब पुछ परमात्माका हो जाता है। वह परमात्माका यन्त्रवत् होकर संसारमें रहता है। उसका आत्मा परमात्मासे मिछ जाता है, उसका मन परमात्माके मनमें रम जाता है, उसके नेत्र सब जगह सर्वदा परमात्माको हो देखते हैं—

> प्रीतम छिब नैनन बसी, पर छिब कहाँ समाय। भरों सराव 'रहांम' छिल, आप प्रिक किरि जाय॥ 'किंबरा' काजर-हिल्हु, अब तो दहें न जाय। नैनिन पोतम राम रहा, दुजा कहाँ समाय॥ आठ पहर चौंसठ घरो, मेरे और न कोय। नैना महाँ तु बसै, मींद्दिं ठीर न होय॥

कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः

पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च ॥६८॥

६८-ऐसे अनन्य भक्त कष्ठावरोध, रोमाश्च और अश्चयुक्त नेत्रवाछे होकर परस्पर सम्भापण करते हुए अपने कुठोंको और पृथ्वीको पवित्र करते हैं।

अनन्य मक्तगण जब इकट्टे होकर अपने प्राणस्करप प्रियतम-की चर्चा करते हैं तो उनका प्रेमसागर उमड पहता है । तब वे चेष्टा करनेपर भी नहीं बोल सकते; उनके कष्ठ रुक जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, रोम-रोमसे प्रेमकी किरणधाराएँ निकल्कर उस स्थानमें निर्मल प्रेमज्योति फैला देती हैं । यहाँका बातावरण अत्यन्त निशुद्ध और प्रेममय हो जाता है । उस समय वे भक्तगण प्रेमविहल होकर ऑरोसे प्रेमक ऑसुअंकी धारा करेंगे तत्र उनके अंगके संगते तुम्हारे सारे पाप घुट जारेंगे; क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीहरि

निवास करते हैं।'
प्रचेतागण भगवान्की रहति करते हुए कहते हैं—
तेषां विचरतां पञ्चयां तीर्थानां पावनेच्छया।
भीतन्य किं न रोचेत तायकानां समागमः॥

मातस्य किन राचत तावकाना समागमः॥ (श्रीमद्गागवत ४। १०। १७) 'आपके जो भक्तगण तीर्पोको पत्रित्र करनेके छिये ही भूमिपर

'आपको जो भक्तगण तापाको पश्चित्र करनेक िट्य ही सूमिपर विचरण करते हैं उनका समागम संसारमयसे भीत पुरुपको कैसे प्रिय नहीं होगा।'

( श्रीमदालवत १। १०। १०) 'हे प्रमो ! आप-सरीखे भगनद्रक सर्व तीर्थरूप हैं, ( पापियों-द्वारा कल्लित हुए ) सीर्योंको आपलोग अपने हृदयमें विराजित

भगवान् श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्घत्व प्रदान करा देते हैं।' इसी प्रकार जिन शास्त्रोक्त कर्मोको भक्तगण करने छगते हैं,

ह्य सत्कर्म हो जाते हैं और वे जिस शाखको आदर देते हैं, } सत्क्षांत्र माना जाता है। वह यह कहना भी असुक्ति नहीं , भक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोवर या नदीमें स्नान फरते

बही तीर्ष वन जाता है; मक जो कुछ क्षमें करते हैं, वहीं दर्श सत्तक्रमें कहणता है और मक्त जो कुछ उपदेश करते हैं, १ सत्त्राख माना जाता है। उनका निवासस्थान हो तीर्ष, उनके कर्म ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सत्शाल है। तीर्फ, सत्कर्म और शालका रहस्य समझनेपर यह बात भटीमाँति समझमें आ जाती है।

तन्मयाः॥ ७० ॥

७०-(क्योंकि) वे तन्मय हैं।

जैसे नदी समुद्रमें मिछकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन-मन-बुद्धि-अहंकार सब कुछ प्रियतम भगवान्के समर्पण कर भगवान्के साथ तन्मय हो जाता है । ऐसा भक्त साथात भगवस्वरूप हो होता है, वह जहाँ रहता है वहाँका तमाम स्वस और स्वूछ वातावरण छुद्र हो जाता है । इसीछिये उसके समागममात्र तीर्थ, कर्म और शाख पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तींके द्वारा भगवान्, भगवज्ञाम, भगवद्गिककी महिमा बब्ती है और इनके समागममार्थे आनेवाले पापी-से-पापी गर-नारी भी वोर संसार-सागरसे अनावास हो तर जाते हैं।

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भर्भवति॥७१॥

७१-(ऐसे मक्तोंका आविर्माव देखकर) पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है।

मक्तोंका आविर्माव समीके िन्ये शुम होता है, क्योंकि उनके सभी कर्म खाभाविक ही छोक्रकल्याणकारी होते हैं। उनके प्रभावसे लोगोंमें धर्मके प्रति श्रद्धा बदती है, पितृकार्य और देव-कार्योमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्मप्यसे डिगे हुए छोग वहाते हुए परमानन्दर्मे मग्न हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्छम और परम पवित्र होती है, जिन भाग्यवानोंको यह अवस्था प्राप्त हो जाती है उन सत्रके इन्छ तो पवित्र होते ही हैं—

> सो कुछ धन्य उमा सुनु, जगतपूर्य सुपुर्नात । ' श्रीरसुत्रीरपरायन, जहँ नर उपभ विनीत ॥

-वरं उनके अस्तित्वसे पृथ्वी भी पृतित्र हो जाती है। उस समय उन पृतित्र प्रेमखरूप मक्तके तनसे स्पर्श की हुई जरा-सी हवा निसके शरीरको स्पर्श कर छेती है, वह भी पृतित्र हो जाता है। शाखमें कहा है--

> कुछं पिष्टनं जननी छतार्था यसुन्यरा पुण्यवती च तेन । अपारसंभिरसुससागरेऽस्मिन्

'जिसका चित्त अपार संवित् एवं सुखके सागर परव्रक्षमें : हो गया है उसके जन्मसे कुळ पवित्र, जननी कृतार्ष और

लीने परे बहाति यस्य नेतः॥

ो पुण्यवती हो जाती है।'

श्रीमद्भागवतमें भगवान् कहते हैं— वाग्मद्भवा द्वयते यस्य चित्तं

रुदत्यभीक्षणं इसति कविद्या।

विरुद्ध उद्घायित स्ट्यते च मङ्गक्तियुक्ती भुवनं पुनाति॥ (११८१४,२४) 'प्रेमके प्रकट हो जानेसे जिसकी वाणी गद्गद और चित्त स्वीभूत हो जाता है, जो प्रेमावेशमें बार-बार रोता है, कभी हँसता है, कभी छाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने और नाचने छगता है। ऐसा मेरा परम भक्त त्रिछोकोंको पवित्र कर देता है।'

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रीकर्वन्ति शास्त्राणि ॥६१॥

६९-ऐसे भक्त तीर्थोंको सुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और शास्त्रोंको सत्शास्त्र कर देते हैं ।

तीर्ष पापी नर-नारियोंको निप्पाप और पित्रत करते हैं, परन्तु पापात्माओंके सतत समागमसे उनमें मिलनता आ जाती है। तीर्थोंकी यह मिलनता मक्कोंके समागमसे नष्ट होती है। दिलीप-कुमार महाराज भगीरपके घोर तपसे प्रसन्न होकर वर देनेके लिये आविर्मृत हुई भगवती श्रीगङ्गाजीन उनसे कहा—'भगीरय! में पृथ्वीपर कैसे आर्जें! संसारके सारे पापी तो आ-आकर मुझमें अपने पापोंको घो डालेंगे। परन्तु उन पािययोंके अपार पाप-पङ्ग-को में कहाँ घोने जाज्यों, इसपर आपने क्या विचार किया है!' इसके उत्तरमें भगीरपने कहा—

साधयो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा छोकपायनाः ।

हरन्त्यर्थं तेऽङ्गसङ्गात् तेप्यास्ते ध्यमिद्धरिः॥ (श्रीमद्भागवत ९।९)६)

'हे माता ! समस्त विश्वको पवित्र करनेवाले विषयोंके त्यागी, शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ट साधु-महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाहमें स्नान करेंगे तत्र उनके अंगके संगसे तुम्हारे सारे पाप घुट जायेंगे; क्योंकि उनके हदयमें समफ पापोंका नाश करनेवाटे श्रीहरि निवास करते हैं।'

प्रचेतागण भगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं— तेषां विचरतां पद्म्यां तीर्यांनां पावनेच्छया। भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः॥

(श्रामद्वागवत १। ३०। ३७)
'आएके जो भक्तगण तीर्पोको पवित्र करनेके छिये ही सूमिपर विचरण करते हैं उनका समागम संसारमयसे भीत पुरुपको कैसे प्रिय नहीं होगा।'

धर्मराज युधिष्टिर भक्तराज विदुरजीसे कहते हैं—

मविद्वधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं प्रभो ।

तीर्थीकुर्यन्ति तीर्यानि स्नान्तस्थेन गदामृता ॥

(श्रीमङ्गावत १ । १० । १० )

'हे प्रभो ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप हैं, ( पापियों-द्वारा कलुनित हुए ) तीर्थोंको आपओग अपने हदयमें विराजित भगवान् श्रीगदावरके प्रभावसे पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हैं।' इसी प्रकार जिन शास्त्रोक कर्मोंको भक्तगण करने छगते हैं.

में ही सत्कर्म हो जाते हैं और ने जिस शालको आदर देते हैं, ही सत्त्वाञ्च माना जाता है। वर यह कहना भी अस्तुक्ति नहीं में मक जिस जगह रहते हैं, जिस सरोवर या नदीमें खान करते यही तीर्थ बन जाता है; मक जो कुछ कर्म करते हैं, वही

दर्श सत्कर्न कहलाता है और मक्त जो कुछ उपदेश करते हैं, है सत्काल माना जाता है। उनका नियासस्थान ही तीर्थ, उनके कर्म ही संकर्म और उनकी वाणी ही सत्शाख है। तीर्य, संकर्म और शास्त्रका रहत्य समझनेपर यह बात भंगोमॉित समझमें आ जाती है।

तन्मयाः ॥ ७० ॥

७०-(क्योंकि) वे तन्मय हैं I

जैसे नदी समुद्दमं मिछकर समुद्र बन जातां है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन-मन-बुद्धि-अहंकार सब बुछ प्रियतम भगवान्के समर्पण कर गगवान्के साप तन्मय हो जाता है। ऐसा भक्त साक्षात् भगवास्वरूप ही होता है, वह जहाँ रहता है वहाँका तमाम सूक्ष और स्थूल वातावरण छुद्ध हो जाता है। इसीछिय उसके सगगमनात्रसे तीर्थ, कर्म जोत शाल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही गक्तीक द्वारा भगवान्, भगवजाम, भगवद्यक्तिकी महिमा बदती हैं और इनके समागममं आनेवाल पापी-से-पापी नर-नारी भी घीर संसार-सागरसे अनावास हो तर जाते हैं।

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं

भूर्भवति ॥७१॥

७१-(ऐसे भर्तोंका आविर्भाव देवकर) पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने रुगते हैं और यह पृथ्वी सनाया हो जाती है। भर्तोंका आविर्भाव सभीके छिये ग्रम होता है, क्योंकि

जनके सभी वर्म सामानिक हो छोजकत्याणकारी होते हैं। उनके प्रमावसे होगोंने घमंके प्रति ब्रद्धा बदतो है, पितृकार्य और देव-कार्योमें विसास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्मप्यसे डिगे हुए होग पुनः धर्ममार्गपर आरूढ़ होकर यह, दान, श्राद्व, तर्पण आदि कर्म करने लगते हैं जिससे देवता और पितरोंको यहा सुख मिछता है। भक्तिके प्रतापरी भक्तके आगे-पीछेके कई कुछ तर जाते हैं. इसलिये अपने कलमें भक्तको उत्पन्न हुआ देखकर पितरगण अपनी मुक्तिको दढ आशासे हर्पोत्कळ हो जाते हैं। पदापुराणमें कहा है-

आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च वितामहाः । मद्वरी वैष्णयो जातः स नस्राता भविष्यति ॥ 'पित-पितामहगण अपने वंशमें भगवद्गताका जन्म हुआ

जानकर-यह हमारा उदार कर देगा, इस आशासे प्रसन्न होकर माचने और ताल ठोकने लगते हैं।'

मचले हुए दर्शनाकाक्षी भक्त किसी भी बातसे सन्तुष्ट नहीं होते, अत स्नेहमयी जननीको भाँति उन्हें अपनी गोदमे खिळाकर सुखी करनेके छिये सिश्चदानन्द्रधन मगत्रान् दिव्य रूपमें साक्षात् प्रसट होते हैं । उनके प्रकट होते ही देवताओंका अहित करनेवाले असुरों का विनाश आरम्म हो जाता है। इस प्रकार भक्तके आविर्भावको ही भगवानके प्राकट्यमें कारण समझकर देवतागण भी नाचने छगते हैं। जबतक भगवान् या भगवान्के प्यारे धर्मात्मा भक्तोंका आविर्माव नहीं होता तयतक पृथ्वीदेवी अनामा रहती हैं। और जब मक्त प्रकट होते हैं तब बछडेके पीछे स्नेहबश दौडनेवाली गौकी तरह भगनान् भी प्रकट हो जाते हैं, अतएव भक्तके आविर्भावसे ही पृथ्वी सनाया हो जाती है।

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुरुधनिकयादि-

भेदः ४७२४

७२-उनमें (भक्तोंमें) जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादिका भेद नहीं है। सत्रकार यहाँ यह समझते हैं कि भक्तिमें जाति, विद्या,

रूप, कुल, धन और क्रियादिकी प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो या राद्व, पढा-लिखा हो या वेपडा-लिखा, सन्दर हो या करूप, ऊँचे

कुल्का हो या नीच कुल्का, घनवान् हो या दित्र और बहुत कियाशील हो या अकिय । जो अपना सर्वस्व प्रमुपर न्योद्धावरकर सतत उनका प्रेमपूर्वक स्मरण करनेमे अपने चित्तको तिश्चान कर देता है, उसीको मिक्तर्का परम दुर्लम धन मिल जाता है। निपादका जन्म नीच जातिमे हुआ था, सजन कसाई थे, शवरी मैंबार की थी, धृव अपद बाल्क थे, विभीषण और हनुमानादि कुल्प और अनुलीन राक्षस तथा बानर थे, विदुर और अनुलीन रिक्तर्स तथा बानर थे, विदुर और अनुलीन कियाहीन थी, परन्तु इन सबने मिक्त और प्रमावान्क प्रमाविक प्रताप कीर मणवान्क प्रमाविक प्रताप कीर मणवान्क स्वर्म है, वही मक्त है, वही सर्व गुणसम्बन्ध कही गयी है—

वात श्रीरामचार्तमानसम कहा गया हु—
सोइ सरवय गुर्ना सोइ दाता। सोइ मिइ मंडित येडित य्याता ॥
प्रस्तपरायन सोइ कुळ्जाता। रामचरन केडिकर मन राता ॥
गीतिनियुन लोइ परम सयाना। श्रुतिसिद्धान्त नीक तीह जाना॥
सोइ कोविव सोई रनर्थारा। जो छ्ळु छाड़ि मजइ रहुवीरा॥
कह रसुपति सुजु भामिन वाता। मानउँ एक भगतिकर नाना॥
जाति वाति कुळ घरम बहाई। घन चळ परिजन गुन चतुराई॥
भगतिहान नर सोइइ कैसे। विज्ञ जळ मारिद देखिन, जैसे ॥

इसका यह तालपर्य नहीं कि भक्त अपनेको सबसे ऊँचा और सर्वगुणसम्पन्न समझकर सत्रसे अपनी पूजा कराता है या समाज, जाति. वर्ण और आध्रममें बड़ोंके साथ खानपान, विवाह, व्यवहार, रहन-सहन, आचार-विचार और कुउपरम्परा आदिमें अपने टिये समान अधिकारका दाना करता है। मक्त तो अभिमान-का सर्वया त्यागी है, फिर वह नया जुठा अभिमान छादकर ऐसा क्यों करने छगा 2 जो ऐसा करते हैं वे भक्त नहीं हैं । वर्णाश्रम तथा भक्तिमें भेद है । जो भक्तिके नामपर वर्णाश्रमकी मर्यादा नाश करना चाहते हैं, वे तो मक्तिपर टाञ्चन लगाते हैं। अतएव मक्तिमार्गपर चडनेवाडे साधर्जोंको शाखल्यागकी कमी भावना ही नहीं करनी चाहिये। यह सत्य है कि प्रारन्यमें न होनेसे विद्या और धन नहीं मिछ सकता, और न इस जन्ममें रूप, जाति तथा कुछ हा बदल सकते हैं । परन्तु इन सत्र वस्तुओंके होने-न-होनेसे अपना कम-ज्यादा होनेसे भक्तमें ऊँचा-नीचा भाव नहीं करना चाहिये--- मक्तिके नाते जातिभेद आदिके कारण भक्तको नीचा कदापि नहीं समझना चाहिये । वैप्णवशाखोंमें इसीटिये भक्तोंमें जातिभेदबुद्धिको एक अपराध बतलाया है।\*

वेष्णवप्रत्योमें निम्नालितित ६४ अपराध बतलाये गये हैं। इतपर प्यान स्ववस्त करिने बहुत लाम हो वस्ता है। १ क्षीमायान् को कोई देवता या तत्त्वविध मानता, २ येदोंमें प्रत्य या पैरियेयहाँक, इ मलामें वातिमेदबाँक, ४ गुरुको सायारण मनुष्य समझता, ५ मायान्त्री प्रतिमानो काट, परयर, घाड़, कायल या मिट्टी समझता, ६ मायान्त्री प्रतिमानो काट, परयर, घाड़, कायल या मिट्टी समझता, ६ मायान्त्री प्रतिमानो काट, परयर, घाड़, कायल या मिट्टी समझता, ६ मायान्त्री प्रतिमानो सायारण उस समझता, १ मायान्त्री पराण्यात्र अस्त्रीत, ५ मायान्त्री सायारण युक्त स्वाराण युक्त प्रस्त्रता, ११ म्यव्यान्त्री सी स्वार्या प्रतस्त्र प्रत्यान्त्री सायारण प्रतस्त्र प्रत्यान्त्री, स्वार्यान्त्री की हुई पारत्या,

#### यतस्तदीयाः ॥ ७३ ॥

१२ सांसारिक प्रेम या स्त्रीसुराके साथ मगवान्की लीलाकी तलना करना, १३ गोपियोंको (भगवान्के छिये) परनारी समझना, १४ रासलीलाको कामचेष्टा समझना, १५ मगवान्के महोत्स्यके समय स्पर्शास्पर्शदुद्धि रखना, १६ ईश्वर और शास्त्रोंको न मानकर नास्तिक हो जाना, १७ सन्देहपूर्वक धर्मका आचरण करना, १८ धर्मके पालनमें आलस्य करना, १९ भत्तीको बाहरी बातीपर कराना, २० साध-महात्माओं के गुण-दोषों की आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम समझना, २२ विसी भी देवताया किसी भी शास्त्रकी निन्दा करना, २३ भगवानकी मृतिके सामने पीठ देकर वैठना, २४ भगवानकी मृतिके सामने जुते पहनकर जाना, २५ भगवान्की मृतिके सामने माला घारण करना, २६ भगवानुकी मूर्तिके सामने छड़ी लेकर जाना. २७ भगवानकी मर्तिके सामने नीले कपडे पहनकर जाना, २८ दॉलन-कुछा किये विना जाना, २९ मळत्याग या मैधुनादिके बाद कपडे बदले विना मन्दिरमं प्रवेश करना, ३० भगवान्की मूर्तिके सामने हाथ पैर फैलाना, ३१ भगवान्की मृतिके सामने पान खाना, ३२ भगवान्की मृतिके सामने जोरसे हँसना, ३३ कुचेश करना, ३४ श्रियोंके चारों ओर धमना, ३५ क्रोध करना, ३६ भगवानकी मूर्तिके सामने विसी दूसरेका अभियादन करना, ३७ दुर्गन्वयाली कोई चीज खाकर दुर्गन्व दर हुए पहले मन्दिरमें जाना, ३८ मादक द्रव्य सेवन करना, ३९ किसीको अपमानित करना या भारना, ४० काम क्रोधादिकी चेष्टा करना, ४१ अतिथि या साधुकी आयभगत न करना, ४२ अपनेकी मक्त, धर्मात्मा, पण्डित या पुण्ययान् समझना, ४३ नास्तिष, व्यभिचारी, हिंसक, लोमी और शुद्ध बोलनेवाल मनुष्योंका सङ्ग करना, ४४ विपत्तिम ईश्वरपर दोष लगाना, ४५ पापके लिये धर्म करना,४६ किसीको किञ्चित

७३-(क्योंकि भक्त सब ) उनके (भगवान्के )ही हैं।

भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे भगवद्रूप ही हो जाते हैं, इसीटिये उनमें परस्पर भेदबुद्धि नहीं होती और उनमें कोई अपनेजो किसी भी हेत्रसे ऊँचा नहीं समझता।



भी कष्ट देकर अपनेको घार्मिक समझना, ४० स्त्री, पुत्र, परिवार, आश्रित, दीन और साधुका पालन-पोपण न करना, ४८ किसी वस्तुको अपनी भोग्य समझकर भगवानके निवेदन करना या विना निवेदन किये भीगना, ४९ अपने इष्टदेवके नामकी शपय करना, ५० धर्मऔर भगवान्के नामको वेचकर घन कमाना, ५१ अपने इष्टरेवको छोडकर दूसरेसे आशा बरना, ५२ शास्त्रोकी मर्यादाको तोडुना, ५३ ब्रह्मज्ञान न होनेपर भी ब्रह्मज्ञानीके समान आचरण करना, ५४ सम्प्रदायभेदते वैष्णवोंमें किसीको ऊँचा-नीचा समझना, ५५ देवताके समान आचरण करना, ५६ अवतारींकी लीलाओंमं तारतम्य देकर उनकी निन्दा करना, ५७ दिलगीमें भी क्सिको 'आप टी भगवान् है' ऐसा कहना, ५८ भगवान् किसीके मुखापेक्षी हैं, मूलकर भी ऐसा समझना, ५९ लोभयश किसीको भगवत्त्रसाद या चरणोदक देना, ६० भगवान्के चित्र, प्रतिमाया नामका अपमान करना, ६१ विसी भी जीवको किसी प्रकारसे कप्त पहुँचाना, भव दिखलाना या निरीका अहित करना, ६२ तर्कवितर्कमें हार जाने या सिद्धान्त स्थापित न कर सकनेपर आस्तिकताको त्याग देना, ६३ भगवानके अवतारोंके जन्म-कर्मोंको साधारण समझना, ६४ भगवान्के वुगलस्पमें देतनुद्धि करना।

# वाद-विवादरूपी विञ्ल

वादो नावलम्ब्यः ॥ ७४ ॥

७४-(भक्तको) वाद-विवाद नहीं करना चाहिये। भक्तिके साधकोंके लिये यह सूत्र बडे ही महत्त्वका है।

मक्तको तर्क-वितर्कमें पडनेकी कोई भी आवस्यकता नहीं। यह समझना चाहिये कि मेरा तो हरेक क्षण अपने प्रियतम भगवानके

भजनके छिये समर्पण हो चुका, उसे दूसरे काममें छगानेका अधिकार ही नहीं है । फिर वह तर्क-ियतर्क करे भी किस बातकी। सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूळ तत्त्व क्या है, इन सत्र वालोको जाननेकी उसे जरूरत नहीं । उसने तो श्रीभगवान्को हो स्म कुछ मान-जानकर अपना एकमात्र एक्य बना लिया है। भगवान अपना तत्त्व जब चाहेंगे. आप ही समझा देंगे। का समझार्वेगे, समझार्वेगे या नहीं समझार्वेगे, इस वातकी भी उसे कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। अपने प्रियतम भगनान्के चिन्तनको छोड़कर दूसरी किसी वस्तुके चिन्तनकी उसके मनमें गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। और यह भी निश्चित है कि तर्कसे तत्त्वकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसील्ये ब्रह्मसूत्रमें कहा है--- 'तर्काप्रतिष्टानात्' (२।१।११)-- 'तर्ककी प्रतिष्टा नहीं है।' कठोपनिपद्में कहा गया है-- 'नैपा तर्केण मति-

रापनेया' (१।२।९)। 'बुद्धिके तर्जसे उस तत्वकी प्राप्ति नहीं होती।' वह सत्य तत्त्र तो शुद्धचित्त साचिक पुरुषके सामने स्वयमेन आनिर्भृत होता है । किसी अंशमे यह भी सत्य है कि 'बादे वादे जायते तत्त्वत्रोध ', परन्तु वह वाद दूसरा होता है। श्रदाल शिप्य जिज्ञासामानसे गुरुके सामने तर्क उपस्थित करता है और गुरु उसकी शङ्घाका निवारण कर और भी प्रबठ तर्यसे उसे सिद्धान्त समझाते हैं। ऐसा बाद इपित नहीं है। परन्तु जो बाद आग्रहपूर्वक होता हे वह तो ब्रुरा ही फल उत्पन्न करता है। और वादमें अपने मतका आग्रह हो ही जाता है। फिर सिद्धान्तका छस्य छूट जाता है और व्यक्तिगत दोधनिरीक्षण, दोषारोपण और परस्पर गालांगलीज होने लगता है। विवेक नष्ट हो जाता है, कोघ छा जाता है, याणी बेकान हो जाती है और सदाके लिये वैर बँघ जाता है। इसीलिये 'बादे वादे वर्द्धते वैरवहि '---'धादविवादसे वैरकी आग मडक उठती है,' कहा जाता है। भक्तिके पिकको तो इतनी फुरसत ही नहीं मिछनी चाहिये जिसमें वह बादविवाद कर सके । जहाँतक हो सके उसे तर्फके स्थानसे अलग ही रहना चाहिये । यदि प्रारम्भवश कभी तर्के प्रदियोंसे समागम हो जाय तो उसे जिनीतभाव धारणकर उनकी बात सुन छेनी चाहिये और बदरेमें वोई उत्तर देकर बात बढानी नहीं चाहिये । 'अतुणे पतितो बहि स्वयमेवीपसाम्यति'-'जा आगर्मे ईंघन नहीं पड़ेगा तो वह आप ही सुन्न जायगी'--कहनेताले स्वय ही यक जायेंगे । अतएव भक्तके जिये सबसे मरी चुप है। 'मौन सर्वार्पसाधनम्'-वह वाक्य याद रखना चाहिये।

दसरेकी ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्टमें, पथमे, विश्वासमें और साधनमें संशय हो जाय; और स्वयं किसीका जी दुखे, ऐसी कोई वात किसीसे कहे नहीं। दूसरेकी बात मौके-बेमोके सुननी पड़े तो उसे सुन है; परन्तु स्वयं तो तर्क की इच्छासे, दूसरेको दवानेके लिये, अपना मत स्थापन करनेके लिये विवादमें उतरे ही नहीं । इसका यह तात्पर्य नहीं कि श्रदाके साथ पुछनेवालेको कुल न कहे, या मौका पडनेपर बिना पुछे भी हितकी बात न कहे । मतलब तो यह है कि विवादमें न उतरे। अनावस्पन बोले ही नहीं, जब बिना बोले काम न चले तब आवरयक समझकर इतना ही बोटे जितनेसे काम चंछ जाय । बात बढ़ाजर न कहे, विवादके भावसे न कहे, किसीका विरोध न करे, किसीकी दिल्लगी न करे, किसीका दोप न वतावे, किसीके हृदयपर चोट न करे, अपनी या अपने मतकी बड़ाई न करे, किसीकी निन्दा न करे, कड़ुआ न बोछे, बोछनेमें आशा या मामनामा भाव न रक्खे, जवानसे फिसीमो घोखा न दे. किसीके तिश्वासमें शङ्का न पैदा करें। जो दुछ बोठे सत्य, मधुर, प्रिय, अनुद्वेगकर और हितकर शन्द ही बोटे; शेप समय भगतनाम-स्मरणमें लगा रहे । अनावस्यक एक शब्द बोलनेमें भी यड़ी हानि समझे, क्योंकि उतना समय व्यर्ष गया । उतने समयके हिये जीभसे नामजप छूट गया और अनावश्यक शब्दका वाता-बरणमें जो असर हुआ, यह अलग । यह निश्चय रक्खे कि तर्फ और वादविवादसे कभी भगतछोम, ज्ञान या भगतान्की प्राप्ति

नहीं होतो । तर्कसे तो अहङ्कार, द्वेप, क्रोध, हिंसा और बैर्सी ही जमात इमड़ी होती हैं । अतर्थ बादिबबादसे सदा अल्प रहें । अस्य विकारि से सम्य विकास । समृद्धि मुजॉर्ड तरक सब स्थापी ॥

> क्षसं विचारि सतिबार, तिज इतर्क संसय सक्छ । मजिल राम स्तर्थार, करनाकर सुंदर सुखद्॥

बाहुल्यावकाशादनियतलाच ॥ ७५ ॥

७५-क्योंकि (वाद-विवादमें) वाहुल्यका अवकाश हैं और वह अनियत है।

सूत्रकार कारण दिखाते हुए कहते हैं कि वादिवयादमें उत्तरप्रत्युत्तर होता है और वह बढ़ता हो जाता है। दोनों ओरसे अपने-अपने मतका समर्थन करनेमें शन्दोंकी झड़ी छग जाती है। जो बात मगक्लपासे ही जानी जा सकती है, वह तकी मिछ तो सकती हो नहीं। अलप्य तकीवितर्कका कोई सुपछ भी नहीं होता। यदि दिवादमें बोड़ते-बोल्ते एक जाने या समयपर तर्क याद न आनेसे किसी पक्षकी जीत हो जाती है तो वह भी सिहान्त नहीं माना जाता; क्योंकि वह सिहान्त है सा मही। अलप्य विगादमें समय नष्ट न कर मककी सर्व प्रकार अपसे भवान्तप्प निर्मर रहते हुए निरन्तर निष्कार और निष्कार माने पर सम अहापूर्व मगजान्तप्प माने पर नहीं होती, मिकसे हो होती है।

# भक्तिके प्रधान सहायक

भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक-कर्माण्यपि करणीयानि ॥७६॥

७६-(उस प्रेमा मिक्तकी प्राप्तिके लिये) मिक्त-शास्त्रका मनन करते रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिनसे मिक्तकी दृद्धि हो।

भक्ति चाहनेतालों जो न कोई प्रन्य देखना चाहिये और न कोई कर्म करना चाहिये ऐसी पान नहीं है । उनको तर्क-ियतर्कका त्याग करके पार-वार ऐसे प्रन्योंको अपस्य देखना चाहिये जिनमें मगतान्की भक्तिका निरूपण हो, भक्तिका माहात्म्य हो, भक्तिके साधन बतलाये गये हों, भगनान्के प्यारे भक्तोंके पुण्यचरित्रोंकी क्याएँ हों, और भक्तिके बशमें होकर रहनेवाले भगवान्के प्रभाव, रहस्य और गुर्णोका वर्णन हो । ऐसे मक्तिशास्त्रोंके अध्ययनसे. महात्मा भक्त सन्तोंकी पाणियोंके श्रपण और पठनसे भगपानके प्रति प्रेमा भक्तिका उदय होता है । हाँ, मिक चाहनेवाले पुरुषोंको ऐसी पुस्तकों कभी नहीं पढ़नी-सुननी चाहिये जिनमें श्रीभगवान्का और मक्तिका खण्डन हो. उनका महत्त्व वम बतलाया गया हो और भक्तोंकी निन्दा हो, अथवा जिनमें छोकिक विषयोंकी महत्ताका ही वर्णन हो । ऐसी पुस्तकों भी उन्हें लाभदायक नहीं होतीं जिनमें भगनान, भक्ति और भक्तोंका महत्त्व न हो । इसके सिवा

राग-द्रेप, काम-क्रोध और वैर-विरोध उत्पन्न करनेवाला साहित्य तो छूना भी नहीं चाहिये । इसील्यि ऐसा कहा गया है कि—

यसिन् दास्त्रे पुराणे वा हरिमक्तिर्न दृदयते । श्रोतव्यं नैव तच्छास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत् ॥

'जिस शास्त्र या पुराणमें भगतान्की भक्ति न दिखलायी दे, ब्रह्माके द्वारा कहा हुआ होनेपर भी उसको नहीं सुनना चाहिये।'

साय ही कर्म भी ऐसे करने चाहिये, जिनसे भक्तिकी जागृति और इदि हो । भक्तिकामी पुरुषको निषिद्ध ( पाप ) कर्मोंका तो बिल्कुल ही त्याम कर देना चाहिये । जो विषयोंकी आसक्तिवश पापकर्मोंको नहीं छोडना चाहता और मक्त भी कहलाना चाहता है

पापकमाना नहा छाडना चाहता आर मक मा कहलाना चाहता है वह या तो स्वयं श्रममें है या जान-बूझकर श्रम फैलाना चाहता है । भक्तिकी प्रांतिमें सहायक कर्मोमें प्रचान निग्नलिखित हैं—

१—अपने वर्ण और आश्रमके धर्मोका यथासम्मव प्रा पाछन । ब्रह्मचारी, धानप्रस्य और संन्यासीके छिये स्यापपूर्ण आचरण और गृहस्यके छिये भगप्रधीत्यप्रे मामापिता, स्त्री-पुत्र-परिवार आदि आश्रित जर्नोका प्रेम और सत्कारपूर्वक पाछन, न्याय और सत्यप्रिक जीविकानिर्योह प्यं शास्त्रोक यह, दान, तप आदि ।

२—सदाचारका पाटन ।

र-सदासारका पालन । ३-सरसंग और भगनदगुणानुवादका श्रत्रण, चिन्तन और कीर्तन ।

४-भगवनामका जप, स्मरण और कीर्तन ।

५-भगवत्-पूजन, स्तृति-प्रार्थना और नमस्कार । ६--सन्त-भक्तोंकी सेवा और श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञाका पाछन् ।

७-तीर्थमेवन I

८-दीन प्राणियोपर दया और ययासाध्य तन-मन-धनसे तनकी सेवा I

<- सब कर्मोंको भगवानुके प्रति अर्पण । १०-सब प्राणियोंमें भगवान्को देखनेका अम्यास ।

श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं-थदामृतकथायां मे शश्वनमद्तुकीर्तनम्। परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिचन्दनम् । मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभृतेषु मन्मतिः॥ मद्र्येप्वङ्गचेष्टा च वचला मद्रगुणेरणम्। मध्यपेणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥ मद्र्यें ऽर्थपरित्यागी भीगस्य च सुखस्य च। इप्टंदशं दुतं असं मदर्थे यहतं तपः॥ एवं धर्मेर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्। मयि सञ्जायते भक्तिः कीऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥

भेरी अमृतके समान कल्याणमयी कथामें श्रद्धा, निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन, मेरी पूजामें पूर्ण निष्टा, स्तोत्रोंके

( श्रीमद्भागवत ११ । १९ । २०—२४ )

हारा मेरी स्तुति, मेरी सेवामें निरन्तर आदर, सव आंगोंसे मुझरों नमस्कार, मेरे मक्तोंका विदोषरूपसे पूजन, सव प्राणियोंने मुझे देखना, मेरे टिये ही सारे जैकिक कर्म करना, वातचीतमें केवळ मेरे ही गुणोंकां चर्चा करना, मनको मुद्रमें ही अर्पण कर देना, समस्त कामनाओंको छोड़ देना, मेरे टिये धन, भोग और सुखोंको त्याग देना और मेरे ही टिये यह, दान, होन, जप, तप और क्तादि शालोक कर्मोंको करना । हे उद्धव ! आत्मनिवेदनपूर्णक इन धर्मोके द्वारा मेरी उपासना करनेसे मनुष्योंको मेरी प्रेमस्त्या मक्ति प्राप्त होती है । फिर उनको जुळ भी प्राप्त करना वाकी

प्रबुद्ध नामक योगीचर्ने महाराजा निर्मिसे प्रेमरूपा मक्तिकी प्राप्तिके साधन इस प्रकार वतटाये हैं—

तसाद्गुरुं प्रपचेत जिज्ञासः श्रेय उत्तमम्।
श्रास्ते परे च निष्पातं ब्रह्मण्युष्यमाश्रयम्॥
तत्र मागवतान्धर्मान्ध्रिदेत् गुर्वात्मदेवतः।
व्यमाथयानुकृत्या येस्तुष्येतासात्मदो हरिः॥
सर्वतो मनतोऽसङ्गमादौ सङ्गं च सापुषु।
दवां मैत्री प्रश्यं च मृतेष्यदा यघोषितम्॥
दवां मैत्री प्रश्यं च मृतेष्यदा यघोषितम्॥
प्रतिचंत्रपत्तितिशां च मौनं स्वाप्याप्मार्णवम्।
प्रह्मचर्यमहिंसां च समत्यं द्वन्द्वसंप्रयोः॥
सर्वभात्मेथरान्योशां पैयस्यमनिकेतताम्।
विविक्तपीरयसर्वं सन्तीयं यन केनवित्॥

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाक्षर्मदण्डं च सत्यं शमदमायपि॥ थवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भतकर्मणः। जनमक्रमेगुणानां च तद्येंऽखिलचेष्टितम् ॥ इप्टंदत्तं तपो जप्तं वृत्तं यशातमनः प्रियम्। दारान्स्रतानगृहान्प्राणान्यस्परसमै निवेदनम् ॥ पर्व कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्। परिचर्यो चोमयत्र महत्सु मृषु साधुषु॥ परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। मिथी रतिर्मिथस्तुष्टिनिवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ सारन्तः स्मारयन्तव्य मिथोऽघोघहरं हरिम । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विश्वत्युत्पुळकां तनुम्। (श्रामद्भागवत १९ । २ । २१ - ३१ )

'निसको अपना परम कल्पाण जाननेनी इच्छा हो, उसे बेदके ज्ञाता और परमक्षे स्थित शान्तस्वस्य गुरुको शरण जाना चाहिये। और गुरुको ही आत्मा एवं इप्टेंच समझनर निष्कपट- मानसे उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मोको सीखना चाहिये जिनसे अपने आपको दे डाटनेवाल परमात्मा हरि प्रसन्त हो जाते हैं। मनसे सन विषय-भोगोंमें वैराग्य, साधु-महात्माओंका सङ्ग, सब प्राणियोंके प्रति वयायोग्य (दीनोंके प्रति ) दया, (समाम अवस्थावालोंसे) मित्रता और (बड़ोंके प्रति निचयका व्यनहार), तन-मन-धनसे प्रविन रहना, कष्ट सहकर भी अपने वर्णाश्रमधर्म-

व्रेम-दर्शन

का पाउनरूपी तप करना, शीत, उष्ण आदिको सहना, व्यर्थ बातचीतका त्याग या भगवान्का मनन, खाव्याय, सर्टता,

१४६

ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वीमें समभाव,

परमात्माके अर्पण कर देना, और इस प्रकार भगवान हो जिनके आत्मा और खामी है ऐसे भक्तोंसे मित्रता करना, जड-चेतन जीवोंकी, मनुष्योंकी और उनमें भी साधुखभाववाछे महापुरुषोंकी विशेषरूपसे सेवा करना, परस्परमें भगवानुके पवित्र यशका कथन

सर्वत्र सब जीवोंमें अपने आपको तथा ईखरको देखना, एकान्तमें रहना, घर आदिको भगवान्का मानना, शुद्ध साधारण वस्त पहनना, जो कुछ भी मिले उसीमे सन्तोध मानना, भगवानका गुण गानेवाछे शालोंमें श्रद्धा रखना, दूसरे शालोंकी निन्दा न करना, मन, वाणी और कर्मोंका संयम, सत्यमापण, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखना, अहुत लीला करनेवाले श्रीहरिके जन्म, कर्म और गुणोंका श्रवण, कीर्तन और प्यान करना, भगवान्के लिये ही सब विहित कर्म करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, अपने प्रिय लगनेवाले सब पदार्थ और स्त्री, पुत्र, घर तथा प्राणीको भी

करना और इस भगत्रद्युणगानके द्वारा ही परस्पर प्रांति, तृष्टि और दुःखोंकी निवृत्ति करना-ये सब साधन सद्गुरुके समीप रहकर सीखने चाहिये । इस प्रकार वर्ताव करनेवाले और पाप-समृहके नाशक श्रीहरिका खर्य सरण करने और दूसरोंसे कराने-

वाछे भक्तोंके हृदयमें इस साधनरूपा भक्तिके हारा प्रेमछक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उनका शरीर पुछक्ति हो जाता

है, वह फिर प्रेममग्न हो जाते हैं।

इस प्रकार श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीरामायण आदि

भिक्तप्रधान प्रन्योंके थ्रवण-पठनसे तथा उपर्युक्त प्रकारसे सरसंग, नाम-जप, नाम-कीर्तनादि भिक्तवर्धक सत्कापंकि भगवधीत्वर्षे करनेसे भिक्तको इदि होती है। भक्तको सदा साधुखभाव और सत्कापोंमें ही रत होना चाहिये, तभी उनकी भिक्त बढ़ती है। श्रीमद्गावदीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोंके

लक्षण बतलाते **हुए** कहा है—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहद्वारः समद्रायसुयः क्षमी॥ सन्तृष्टः सततं योगी यतारमा इडनिश्चयः। मय्यर्षितमनोवुद्धियौ मद्भक्तः स मे प्रियः॥ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्पामर्पभयोद्वेगेर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥ बनपेक्षः शचिर्देक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मङकः स मे व्रियः ॥ यो न हप्यति न देष्टिन शोचति न काङ्कृति। श्रमाश्रमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे श्रियः॥ समः रात्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोप्णसुखदुःखेपु समः सङ्गविवर्जितः॥ तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टी येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमितर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ ये त घर्मामृतमिदं यथोकं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः॥ (गीता १२ । १३--- २०) 'जो फिसों भी जीउसे देप नहीं रखता, जो सबका मित्र ओर दवाल है, जो ममता और अहङ्कारसे रहित, सुखदु:खोंकी प्राप्तिमें सममाववाला और क्षमाशोल है, जिसका बिच निरन्तर सुझमें लगा है, जो सदा सन्तुए है, मन और इन्द्रियोंको जीते हुए है, सुझमें रहिनश्रयों है और जिसने अपने मनबुद्धिको सुझे सींप रक्ता है वह मेरा मका सुझे प्रिय है।

जिससे किसी जीवको उद्देग नहीं होता और जो समं किसीसे उद्दिग्न नहीं होता, जो हुप, अमर्प, मय और उद्देगोंसे झूटा हुआ है वह मक्त मुझक्ते प्रिय है।

जिसको किसी भी वस्तुकी अपैक्षा नहीं है, जो जुझ, चतुर और उदासीन है, जो दु-खोंसे मुक्त है और 'में वत्तनेवाला हूँ' इस अभिमानसे किसी कार्यका आरम्य नहीं करता ( सब डुळ भगवानका ही किया मानता है ) वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।

जो न हर्पित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है और न दुछ चाहता ही है, जो छुम और अछुम किसी भी कर्मको आसक्ति और फटकी इच्छासे नहीं करता वह भक्तिमान् पुरुष मुक्तको प्रिय है।

जो शानु जिनमें, मान-अपमानमें और सर्दी-गर्मा तथा सुख-दु:खादि इन्होंमें समानमान रखता है, जिसकी (मुझको छोडकर) निस्ती भी पदार्मेंने आसिक नहीं है, जो निन्दास्तुतिको समान समझता है, जो चित्त तथा वाणीसे केनळ मेरा ही मनन और करम कहता है और जो किसी भी प्रकार जीवननिर्वाह होनेमें सन्तोप रखता है, जिसका अपना वोई घर नहीं है अर्थात् जो घरमें ममत्वरहित हे या जो घर-द्वार सन्ननो मगनान्के मान चुका है वह स्विरसुद्धि भक्त पुरुष मुझका प्रिय है।

जो श्रद्धापान् पुरुप मेरे ही प्रायण होकर उपर्युक्त धर्ममय अमृतका मछीमाँति सेवन करते हैं वे मक्त तो मुझको अत्यन्त ही प्रिय हैं।

श्रीभगरान्के वतलाये हुए ये लक्षण सिद्ध भक्तीमें तो स्वामायिक होते हैं और भक्तिके साधकींको इन्हें अपना आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करनेका चेटा करनी चाहिये।

भानंतर इनके अनुसार आचरण करनका चंद्रा करना चाहर । इस प्रकार भक्तिशाखके अध्ययन मननसे तथा भक्तिको बढानेवाछे साधनोंमें रूपे रहनेसे मकको योगिजनदुर्छम प्रेमरूपा भक्तिकी प्राप्ति होती हैं।

सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे

क्षणार्द्धमपि व्यर्थं न नेयम् ॥ ७७ ॥

७७-सुस्त, दुःख, इच्छा, लाभ आदिका ( पूर्ण ) स्याग हो जाय ऐसे कालकी बाट देखते हुए आधा क्षण भी ( भजन बिना ) व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भक्तिकी सिद्धि होनेपर सुख-दु:ख, लाम-हानि आदि सारे हन्द्र स्वयमेत्र मिट जाते हैं और फिर किसी पदार्षकी इच्छा नहीं रहती। परन्तु ऐसे शुभ समयको केत्रल बाट ही देखी जाय और साधन हुन्छ भी न किया जाय सो बर्तमान होन दशाका निनाश होकर अचानक बैसी शुभ दशा प्रेम<del>-द</del>र्शन

१५०

अपने-आप प्राप्त होंगी ही कैसे ? फिर, मनुष्यके जीवनका एक क्षणका भी पता नहीं है, न मादम किस पट्टमें प्रट्य हो जाय, क्षत्र गृरपु आ जाय; इसटिये 'अमुक्त स्थिति हो जानेपर मगवान्का मजन करूँगा' ऐसी धारणाको छोड़ देना चाहिये और अभी जो जिस अवस्थामें है, उसे इसी अवस्थामें मगवान्की कृपाका आश्रय करके साधना आरम्म कर देनी चाहिये। आधे क्षणके टिये भी

विङम्ब नहीं करना चाहिये । कवीरजी कहते हैं—

काठ करें सो आज कर, आज करें सो अब ।

परुमें परहै होचगों, केरि करेंगा कब ॥

परुक मारते-मारते मृत्युके आस बन जाओगे, फिर क्व करोगे। यह मत समझो कि 'अभी छोटी उम्र है, खेटने-खाने और विषय भोगनेका समय है; बड़े-युड़े होनेपर भजन करेंगे।' कौन कह सकता है कि दुम बड़े-युड़े होनेसे पहले ही नहीं मर जाओगे। मीतकी नगी तलबार तो सदा ही सिरपर शुल रही है। इसपर एक दृष्टान्त है। एक अमर था, वह कमल्के अन्दर बैठा कमल-

का रस पी रहा या और उसकी सुगन्धसे मन्ता हो रहा था; इतनेमें सन्त्या हो आयी। सूपिने छिपते हो कमल सङ्कृषित हो जाता है, . अतर्य कमल बन्द हो गया और मोटे-मोटे शाल और सीसमिके रेखेंको छेद डाल्नेकी ताकत रखनेबाल अमर विपयासक्तिके कारण उसके अन्दर ही रह गया, और विचार करने लगा—

> रात्रिर्गिमप्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेप्यति हसिष्यति पद्भज्ञश्रीः । हत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे

हा हन्त हन्त निर्मी गज उज्जहार ॥

'रात बीत जायगी, प्रातःकाछ होगा, सूर्य उदय होंगे और जब उनकी किरणोंके पडते ही कमछ पिर खिल जायगा, तब मैं इसमेंसे निकल जाऊँगा । इतने आनन्दसे मफरन्दरसका आखादन करता रहें।' वह यों विचार कर ही रहा था कि इतनेमें एक मतवाले हाथीने आकर कमलको उखाड़कर मुँहमें डाल लिया और कमलके साय ही भौरा भी हाथीके दाँतोमें पिस गया। उसके मनका मनीरय मनहीमें रह गया । अतएव इन विचारोंको तो छोड ही देना चाहिये कि अमुक काम होनेपर भजन करेंगे। प्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूर्ति होती ही नहीं और यदि होती है तो एक कामनाको पूर्ति अनेकों नये-नये अभावोको साय रेकर आती है, फिर उनकी पूर्तिके प्रयतमें रूग जाना पडता है I अपूर्ण और अभाजमय क्षणमङ्गर सासारिक पदार्थोसे कभी पूर्ण तृप्ति हो ही नहीं सकती। कितनी ही प्राप्ति हो जाय, रहेगा अभाव ही, और अभावके दु खसे जलते हुए ही विषयकामी मनुष्यको मर जाना पडेगा । इसलिये निपयोकी पूर्ण प्राप्ति और विषयोके भोगसे पूर्ण तृप्ति हो जाय ऐसे समयकी आशा छोडकर पहलेसे ही भजनमें रुग जाना चाहिये।

इसके सिग्न एक बात और विचारणीय है कि आज अच्छे संगसे हमारे मनमें भगनान्को या भगनान्की भक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छा हुई है, और हमने क्षणमरके लिये अपने जीननका ध्येय भगनत् प्राप्ति माना है; परन्तु हम विचार करते हैं कि अमुक्त स्थिति हो जानेपर इस ध्येयकी ग्राप्तिके लिये साधन किया जायगा। चया कि अमुक्त स्थिति प्राप्त हो, और फिर यह कोन कह सकता है कि तपतक हमारा ध्येय नहीं बदल जायगा । परन्तु यदि आज हम अपने ध्येय नगनवासिके साधनमें छग जाते हैं तो साधनमार्गमें ज्यों-ज्यों आगे वहेंगे त्यो त्यों हमारा उसमें विशेष अनुराग होगा,

लाम भी प्रतीत होगा ओर अम्यास भी दढ होता जायगा । इसके विपरीत यदि हम केनल ध्येयमात्र मानवर ही चुप रह जाते हैं तो दूसरे ही क्षण, दसरा सग मिल्नेपर हमारा यह ध्येय बदल जायगा। इसल्यि काल्की प्रतीक्षा न कर अमीसे भजन साधन आरम्भ कर देना चाहिये। सःसगसे प्राप्त सदिच्छाके सुअनसरको खो नहीं देना चाहिये । स्वास्थ्य भी सदा अन्त्रा रहेगा, यह भी निश्रय नहीं है। जातक खास्थ्य ठीक है तभीतक साधन भजन होता है। खास्थ्य विगड जानेपर, इन्द्रियोंके अशक्त हो जानेपर और बुढापा आ जानेपर, यदि पहले पूरा अभ्यास नहीं किया गया है तो भजनमें मन ही नहीं रगेगा। महाराजा भर्तृहरिने इसीहिये कहा हे— यावत्सस्थिमिदं कलेघरमृहं यावच दुरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुपः।

'जबतक शरीर खस्य है, बुढ़ापा नहीं आया हे, इदियोंकी शक्ति पूरी उनी हुई है, आयुक्ते दिन शेए हैं, तमीतक ब्रद्धिमान

(वैराग्यशतक)

आत्मश्रेयसि ताचदेच विदुषा कार्यं प्रयत्नी महान् प्रोहीते भवने च कृपयनमं प्रत्युचम कीहरा ॥ पुरुपको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यह कर लेना चाहिये । घरमे आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा !'

इसील्यि भक्तगण भगवान्के शरण होकर पुकारा करते हैं— आयुर्नेदयति पद्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गताः पुनर्ने दिवसाः कालो जगद्गक्षकः। लक्ष्मीस्तोयतरक्षमङ्गचपला विद्युष्टवलं जीवितं तस्मान्मां शरणागतं शरणद् ! स्वं रक्ष रक्षाधुना ॥

'आयु प्रतिदिन देखते-देखते नष्ट हो रही है, जवानी बीती जा रही है, गये हुए दिन छैठकर नहीं आते, काळ जगत्को खा रहा है, जश्मी जल्के तरंगकी माँति चवल है और जीवन तो विज्ञीको चमकके समान अस्थिर है; अतर्व हे शरण देनेवाळे प्रमु! सुझ शरणागतकी तुम अभी रक्षा करो ।'

कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजदंसः।

माणप्रयाणसमये कप्रवातिषसेः

कण्ठावरोघनविघौ सारणं कुतस्ते ॥

'हे कृष्ण ! तुम्हारं पदकम रुह्पी पिजरेंगे मेरा यह मनरूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय । प्राण निकन्नेके समय जब कफ, वायु और पित्तके बदनेपर कष्ठ रुक्ष जायगा, उस समय तुम्हारा स्मरण कहाँसे होगा ?

अतएव जरा-सा भी काल भगतान्के भजनके विना नहीं विताना चाहिये । जो समय भगतक्जनमें जाता है वही सार्यक है, शेप सब व्यर्थ है । समयका मृह्य समझकर एक-एक साँसको खूद सावधानीके साथ कंजुसके परिमित वैसींकी भाँति केवछ भगवधिन्तनमें ही व्याना उचित है। भजनहीन काल ही बास्तवमें हमारे लिये भयहरू काल है। वही सबसे बड़ी विपत्ति है।

कह हनुमान विपति प्रमु सोई। जब तव सुमिरन भवन न होई॥ सा हानिस्तम्महन्छिद्रं स मोदः स च विश्रमः। यन्सुहुर्ते क्षणं वापि वासुदेवं न कीर्तयेत्॥

'जो घडी या एक क्षण भी श्रीभगवान्के कीर्तन विना बीत गया उसीको सबसे बड़ा नुकसान, अज्ञान और मोह जानना चाहिये।'

भगवान्के भजनके िन्ये किसी भी ग्रुभीतेके समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । नहीं तो हमारा अमृल्य मनुष्यजीवन ही वृथा नष्ट हो जावमा । भगवान्का भजन ही मनुष्यजीवनका सर्वोत्तम और आदरणीय कर्म है । भजन करते-करते भगवान्की छपासे एक दिन हमारे सारे सुखन्दु:खादि इन्होंका अपने आप ही नाश हो जावगा, और भगवायेमकी निर्मेष्ट ज्योतिसे हमारा हदय जगमगव होगा; सब दिशाएँ और सारा प्रकाण्ड उस निर्मेष्ट शीतव्ह किष्य ज्योतिसे मर जायमा, और तब हमारे आनन्दकी कोई सीमा नहीं रहेगी।

यस्तुतः भक्तका काम तो यह सोचना भी नहीं है कि भजनका क्या परिणाम होगा; उसका काम तो केवल प्रेमपूर्वक भजन ही करना है। प्रेमके लिये ही प्रेम करना है, मजनके लिये ही भजन करना है। सजन करना उसका सभाव ही बन जाता है, मजन बिना उससे रहा ही नहीं जाता । यह सब कुछ सह सकता है, किन्तु भजनका वियोग उसके लिये असब है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरज्ञितातम्धुरादिभिर्विमृग्यात् । चलति भगवत्पदारविन्दाः ज्ञवनिमिपार्घमपि यः स वैष्णवाद्यः॥

'यदि मगवान्के भक्तसे कहा जाय कि तुम आघे क्षण या आधे निमेपके लिये भी भगवश्वरणोका चिन्तन छोड़ दो और विलोकीके सम्पूर्ण वैभवको ले छो, तो यह इस बातको सीकार नहीं करता । उसका चिनकपी अमर तो अचश्चलरूपसे भगवान्के उन चार चरणकमलोमें ही लगा रहता है, जिनको निरन्तर प्यानपूर्वक खोजनेपर भी देवता नहीं पा सकते । ऐसा वह मक कुछ भी नहीं चाहता ।' वह बार-चार कातर कण्ठसे यही कहता है कि मुझे न गोध चाहिये, न ज्ञान चाहिये, न वैभव चाहिये, न प्रतिहंसिक्ष चाहिये और न महान कीर्ति ही चाहिये । किसी भी योगिमें जाना पड़े चुछ मी हो, इसकी भी तनिक-सी चिन्ता नहीं । बस, हे मेरे प्रियतम ! तुम्हार चरणोमें मेरा प्रेम, विवत्तमयप प्रेम दिनोदिन वहता ही रहें ।

जनम जनम रति रामपद, यह बरदान न ध्यन ॥ श्रीदाङ्कराचार्य जगजननीरूप भगवान्से प्रार्थना करते हैं— न मोक्षस्याकाङ्क्षा घरविभयवाञ्छापिच न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुधिमुखेब्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम चै मृडानी चद्राणी शिव शिव मघानीवि जपतः॥

अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचारिज्याणि परि-

#### पालनीयानि ॥७८॥

७८-( मक्तिके साधकको) अहिंसा, सत्य, शौन, दया, आस्त्रिकता आदि आचरणीय सदाचारोंका भलीभाँति पालन करना चाहिये ।

हिहत्तर्वे सूत्रमें भक्तिको बढानेवाले कमोक आचरण करने की बात कही गयी है। इस सूत्रमें उन क्रियाओं और सद्गुणोंमेसे पाँच प्रधान आचारांका नाम निर्देश करके स्वकार इनके पालन-की अवन्त आचरयकताका प्रतिपादन करते हैं।

दैवी सम्पत्तिक गुण मक्तमा वाना है। जहाँ मक्ति है वहाँ दैवी सम्पत्तिका होना अनिवार्य है। बुद्ध रोग भूटसे ऐसा कह दिया करते हैं कि 'भिक्त करो; भक्तमें सद्गुण न हों तो न सही। मनुष्य चाहे जितने पाप करे; वस, भक्त हो जाय; फिर कोई परया नहीं।' परन्तु उनका यह कपन वैसे ही बुक्तिकिट है जैसे यह कपन कि 'सूर्य उदय हो जाय, फिर वहाँ अन्यकार गठे ही वना रहे।' जहाँ सूर्य उदय हो गया, वहाँ अन्यकार न रहमर अकाला डा ही जाता है।' इसी अमार जहाँ भिक्तरपी सूर्यका चद्य हो गया है वहाँ उसका प्रकाशरूप दैवी सम्पत्ति अपस्य फैल जायगी । यह किसी अंशमे सत्य है कि मगनःप्राप्त महात्मा भक्त पुरुषों के बाहरी आचरणोंसे उनकी परीक्षा नहीं होती । परन्तु कुछ गुण तो ऐसे हैं ही जिनका उनमें प्रकट रहना अत्यन्त ही आवस्यक है । आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । उन्हीं गुणोंमें ये पाँचों गुण भी हैं। जिस पुरुषमें ये गुण न हों, वह यदि कदाचित् साधु या भक्त भी हो तो भी उससे उरना ही चाहिये। बल्कि अधिकाशमें तो इन गुणोंसे रहित मनुष्य साधु या भक्त होते ही नहीं । अपनी परीक्षा तो सामस्को इन्हीं गुणोके आधारपर करनी चाहिये। यह निश्चय रखना चाहिये कि यदि भगवान्का चिन्तन और दैवी सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी भक्तिमार्गमें उन्नति हो रही है: यदि जगत्का चिन्तन होता है ओर दैवी सम्पत्ति नहीं बढ़ रही है तो हमारी उन्नति नहीं हो रही हे एवं यदि निपयोंका चिन्तन बढ रहा है और आसुरी सम्पत्ति वढ रही है तो हमारी निश्चय ही अपनित हो रही है । भगपान्का प्रेमपूर्वक चिन्तन भक्तका धर्म है और दैनी सम्पदाके गुण उसकी जीवनपद्धति है। वह सब क्छ छोड देता है, परन्तु इन दोनोको नहीं छोडता। अवस्य ही थीलामय भग**ान्को आज्ञा या रुचिके अनुसार सिद्ध भक्तको** कहीं-कहीं जीवनपद्धति वदलनी पडती है । परन्तु वह नियम नहीं है, अपवाद हे। यह निधय है कि वह किसी प्रकारकी भी आसक्ति, ममता, वामना, वासना, अहंकार या मोहनश जीवनपद्धतिको नहीं बदलता । जहाँ किसी कारणवश किसी समय उसकी जीवन-पद्धतिमें और उसके खामाविक खधर्म मगवछेममें विरोध आता

दीखता है वहीं भगवान्की आज्ञा छेकर वह अपने स्वधर्मकी रक्षाके लिये नीतिको छोड़ देता है। ऐसे ही स्थलोंके लिये-भरत, प्रहाद, विमीपण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिलते हैं, जहाँ उन्होंने भगवान्के लिये माता, पिता, भाई और पति आदिकी आज्ञाओंका उल्लब्स किया है। परन्तु वहाँ भी देखा जाय तो सदाचार-नीतिका त्याग नहीं हुआ है । प्रेमधर्मके पाउनार्थ भक्तीने प्रायः स्तर्यं ही कष्ट सहा है। उस अवस्थाकी बात दूसरी है जिसमें सारे विधि-निपेधोंका भगवान्के चरणोंमें समर्पण हो जाता है। परन्तु स्मरण रहे, वह समर्पण होता है, किया नहीं जाता। विधि-निषेधोंका बोझ उस बावले भक्तके सिरसे उतार लिया जाता है, वह जानकर नहीं उतारता । और उस मस्तीमें भी उसमें कोई दुर्गुण रहता हो सो बात नहीं है। परन्तु यहाँ तो साधककी चर्चा हो रही है और साधकको बड़ी हो साववानीके साथ शाख-विहित सद्गुर्णो और सदाचारोंका रक्षण और पालन करना चाहिये। सूत्रकारने जिन पाँच गुणोंका नाम छिया है उनका खरूप संक्षेपमें यों समझना चाहिये।

अहिंसा-शरीर, मन और वाणीसे किसी भी जीवको किसी प्रकारसे वर्तमान या मनिष्यमें दुःख नहीं वहुँचाना, वरं सदा सबको सखी यनानेकी चेष्टामें छो रहना !

सुखी बनानेकी चेष्टामें ढगे रहना । सत्य-जैसा देखा, सुना या समझा हो, बचन, छेखन या संकेतसे ठीक वैसा ही दूसरेको समझानेकी नीयत रखना। वाणीसे

संकेतसे ठीक वैसा ही दूसरेको समझानेकी नीयत रखना। वाणीसे ऐसे ही शन्दोंका उचारण करना जो सत्य हों, और साय हो मधुर और हितकारी भी हों। दुन्छ लोग सत्यगापणमें कठीर भापाका सुखी ! परन्त ऐसी बात नहीं है । द्वेप, बैर, निन्दा, चुगर्छी आदि मार्नोसे बचाकर वाणीको अपने और दूसरेके हितकी दृष्टिसे सदा मधुरता और सत्यमें ही सनी रखनी चाहिये। जैसे चन्द्रमाजी चाँदनी प्रकाश देने गाठी होनेके साथ ही शीतल भी होती है, इसी प्रकार मक्तकी वाणी भी सत्य ओर मधुर-प्रकाशक ओर शान्ति-

दायक होनी चाहिये । जिससे दसरेका अहित होता हो वह सत्य भी वाञ्छनीय नहीं है। भौच-बाहरी और भीतरी दोनों प्रभारके शौचकी आवश्यकता है। बाहरी---(क) जल, मिट्टी आदिसे शरीरको पवित्र रखना। ( ख ) दसरेका खव्य न छीनकर सत्यतापूर्वक निर्देशिक्सपसे कमानेकी चेष्टा वर धनको शुद्ध रखना ।

(ग) ब्रद्ध स्थानमें ब्रद्ध, स्नान किये हुए मनुष्यद्वारा, ब्रद्ध निरामिप अनसे बनाये हर पदार्थीको भगवदर्पण कर

( घ ) शुद्ध, निष्फपट और प्रेमपूर्ण वर्तावसे व्यवहारको शुद्ध

( ह ) अतिथिसत्कार और भगननामकी ध्वनिसे घरको पवित्र

(च) ज्ञास्तिहित आचरणोंसे अन्य सभी बाह्य वर्मीको

भीजनको शब्द करना ।

रखना ।

रखना ।

गद रखना ।

भीतरी-दम्भ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्चा, ह्रेप, होक, पापचिन्तन, व्यर्थ विधयचिन्तन आदि दोधोंको मनमें ययासाध्य न आने देकर सरख्ता, प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्येप, प्रसन्तता, सचिन्तन और भगनचिन्तनके द्वारा मनको पवित्र रखना।

द्या-दुखी मनुष्य वरका या दूसरा हो, मित्र हो या शत्रुं हो, उसमो दुखमी दशामें देखमर विना किसी मेद-भावके मनमा व्याञ्जल हो जाना और प्यासाध्य कह सहकर तथा त्यागं करके भी उसके दु.खमी दूर करनेकी चेहा करना । यह भाव समी जीवेंकि प्रति होना चाहिये और सभी काल्में होना चाहिये । जिस कियासे जीवेंका अहित होता हो और उन्हें दु:ख पहुँचता हो, उन कियाओंको त्याग देना चाहिये । इसी प्रकार देश या समावमें निन प्रधाओं और इन्लोंस जीवेंका लहित होता हो, उन्हें वन्द करानेकी चेहा करनी चाहिये ।

आस्तिकता-ईश्वर और शाखोंपर प्रत्यश्चकी तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिये। भगवान् हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेघर हैं, सर्वेशिकमान् हैं, सर्वेश्व हैं, परम दवालु हैं, परम सुदृढ़ हैं, मकवस्त्वल हैं, दोनवन्यु हैं और सदा सर्वेत्र विराजगान हैं, इन वातोंपर निश्वास करते ही सारे पाप-ताप अपने आप हो गए हो जाते हैं। भगगान्में विश्वास करनेकी आउरपत्रका सहा पद्छे और सार्वे अधिक है। भगगान्में अख्तित्र और उनके प्रमाव तथा सुजांपर विश्वास हो जावगा तो नन स्ततः ही मगग्रान्यों और हम जावगा। मनुष्यकों जो हुए चाहिये, भगवान्या सुनीका भण्डार है। शान चाहिये, भगवान् सानसाहरूप हैं; प्रेम चाहिये, भगवान् प्रेममय हैं; आनन्द चाहिये, भगवान् आनन्दघन हैं; वैराग्य चाहिये, भगनान् परम विरागमय हैं; धन चाहिये, धनकी स्नामिनी लक्ष्मीजी अपनी चञ्चलताको छोडकर निरन्तर उनकी चरणसेवा करती हैं; ऐश्वर्य चाहिये, सारा जगत् उन्होंके ऐश्वर्यके एक कणका प्रकाश है; यश चाहिये, यशकी धारा वहींसे निकलती है; साराश यह कि संसारमें हम जो वुछ भी सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, झान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख आदि देखते हैं, और इन सब वस्तुओंके सम्बन्धमें जहाँतक हमारी ऊँची-से-ऊँची कल्पना होती हे वह सब दुछ भगवानुके एक क्षद्र अंशमें ही रह जाता है । हमारे इस जगत्के पदार्थ और पदार्थोकी हमारी कल्पना उस अखिल सौन्दर्य, माध्य, ऐश्वर्यादि सदुण-सागरकी एक बूँदकी भी वराजरी नहीं कर सकती। जो इस प्रकार भगरान्को जान छेता है और विश्वास कर छेता है वह मगवान्को छोडकर आधे क्षणके लिये भी दूसरी ओर मन नहीं छगा सकता, और न वह जगत्के क्षणिक भोगोंके उदय ओर विनाशमें हर्प और शोकको ही प्राप्त होता है । अवस्य ही आखिकतामें विश्वास सचा होना चाहिये । मगरान्की सत्ताके विश्वासमें हमें प्रह्लादका इतिहास सदा याद करना चाहिये। हिरण्यमशिपुकी आज्ञासे सैकड़ों हजारों दुर्दान्त दानव बड़े-बड़े अल्ल-शल टेकर प्रहादको मारने दोडते हैं। वह कहता है-विष्णुः शरूपुरुमासु मवि चासौब्यवस्थितः।

देतियास्तेन सत्येन माक्रमन्त्यायुघानि च ॥ (विष्णुदराण १ । १७ । ३६) 'अरे दैत्यों ! मेरे भगवान् विष्णु इन शब्होंमें भी हैं, तुमठोगोंमें भी हैं और मुझमें भी हैं, वे सब जगह हैं ! इस परम सत्यके प्रमावसे तुम्हारे इन शबाओंका मुखपर कोई असर न हो !' दैत्योंके शख व्यर्थ हो गये, उनके आधातसे प्रहादको

तिनिक भी वेदना नहीं हुई |

विषय सपेंमिं और उनके विषमें, विशालकाय मतवाले हाथियोंमें और उनके विषमें, विशालकाय मतवाले हाथियोंमें और उनके वजके समान दाँतोंमें भी प्रहादने अपने मगवान्को देखा । प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं विगड़ा । प्रहादको आगमें डाला गया, अप्तिमें उसे मगवान्को नवनीलनीरदर्ग्ति दिलागी दी । उसने कहा—

तातैप चहिः पद्यनेरितोऽपि

न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्।

पद्मामि पद्मास्तरणास्त्तानि

शीतानि सर्वाणि दिशासमुखानि ॥ (विष्णुपुराण १।१७। ४०)

'हे तात ! पयनसे प्रेरित यह अप्नि मी मुझे नहीं जलाता । मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानो

मेरे चारों ओर कमलके पर्दे टॅंगे हॉ ।'

प्रहादको मारनेके छिये पुरोहितींने 'कृत्या' उत्पन्न की और जब प्रहादको मारनेमें निष्पत्य होकर कृत्याने पुरोहितींको ही मार डाखा, तब प्रहाद बॉले—

यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरः। विष्णुरेव तथा सर्वे जीवनवेते पुरोहिताः॥ यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम् । चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ (वि॰ पु॰ १। १८। ४०-४१)

'सर्वन्यापी जगद्गुरु मगगान् निष्णु सन प्राणियोमें ज्यात हैं, इस सत्येने प्रभानसे ये पुरोहित जीनित हो जायें। यदि में सर्वगत और अक्षय विष्णुभगगान्त्रों मुझे भारनेत्री चेष्टा करनेवार्लोंमें भी देखता हैं तो ये पुरोहित जी जायें।'

प्रहादकी दढ आस्तिकतासे पुरोहित जी उठे ।

अन्तमें हिरण्यप्रशिषुके पूछनेषर प्रहादने वड़ी स्टरताके साप, अडिंग निध्यसे, छाती ठोंककर कहा—'हाँ, मेरे प्रमु सर्वत्र हैं, इस स्वामेमें भी हैं।' अपने सेत्रको इस वाक्यको प्रत्यक्ष सत्य करानेके छिये भगवान् स्वामेको चीरकर प्रकट हो गये। कैसा निध्य और कैसा अद्भुत परिणाम ! यट हे आस्त्रिकता।

भक्तोंको यथासाध्य आस्तिक वने रहनेकी और आस्तिकतामें निरन्तर अप्रसर होनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

स्त्रकारने 'आसिक्य' के साम 'आदि' शन्द जोड़कर देवी संपदाके अन्यान्य देवी गुणोंकी ओर सद्देत किया है। श्रीमद्भगद्भातामें देवी सम्पत्तिके ये छन्द्रीस गुण बतलाये गये हैं। भगवान् बद्धते हैं—

क्षमयं सत्त्वनंगुद्धिर्धानयोगस्ययस्यितिः। दानं दमझ यद्मप्र स्वाध्यायस्य शार्जवम् ॥ शर्दिसा सत्यमक्षोधस्त्यागः शान्तिरपैगुनम्। दया भूतेष्यलोनुष्यं मार्देष हीरघापलम् ॥ 'अरे दैत्यो ! मेरे भगवान् विष्णु इन शर्खोमें भी हैं, तुमलोगोंमें भी हैं और मुझमें भी हैं, वे सब जगह हैं । इस परम सत्यके प्रमावसे तुन्हारे इन शखाखोंका मुझपर कोई असर न हो !'

देत्योंके शक व्यर्थ हो गये, उनके आघातसे प्रहादको

तिनिक भी वेदना नहीं हुई |

विषयर सर्पोमें और उनके विपम, विशालकाय मतवाले हाथियोंमें और उनके बज़के समान दाँतोंमें भी प्रहादने अपने मगवान्को देखा । प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं विगड़ा । प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं विगड़ा । प्रहादको आगमें डाला गया, अफ़िमें उसे भगवान्की नवनीलनोरदम्तिं दिलायी दी । उसने कहा—

तातेष बहिः पद्यनेरितोऽपि

न माँ दृहत्यत्र समन्तवोऽहम्। ामि पद्मास्तरणास्त्रतानि

पद्यामि

द्यीतानि सर्योणि दिशाममुखानि ॥

(विष्णुपुराण १।१०।४०)

'हे तात ! पत्रनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाता ! मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानी मेरे चारों ओर कमल्के पर्दे हैंगे हों।'

प्रसादको मारनेके विधे पुरोहितोंने 'कृत्या' उत्पन की श्रीर जब प्रसादको मारनेमें निष्पाट होकर कृत्याने पुरोहितोंको ही। मार बाटा, तब प्रसाद बॉटे—

थया सर्वेषु भृतेषु सर्वव्यायी जगद्गुकः। विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः॥ ७९-सव समय, सर्वभागसे निश्चिन्त होकर (केवल ) भगवानुका ही भजन करना चाहिये ।

यह सूत्र बड़े ही महत्त्वका है। इसमें देवर्षिन प्रेममार्गी भक्तके भगवद्भजनका बड़ा ही सुन्दर प्रकार बतलाया है। वास्तव-में जो पुरुष भगवान्के दिल्य गुण, रहस्य और प्रभावको यथार्ष-रूपसे जान टेता है, जानना दूर रहा, सन्तोंद्वारा सुनकर उसपर विश्वास कर टेता है, वह भगवान्को छोडकर किसी भी काल्में मन-याणी-शरीरसे दूसरा वाम नहीं कर सकता। भगवान् शङ्कर कहते हैं—

उमा राम सुभाउ जिन्ह जाना । तिन्ह्हि भजन तजि भाव न लाना ॥

दिद्ध महुष्यको कही पारस मिछ जाय तो वह दूसरी और क्यों ताकेगा " एकमात्र भगनान् ही परमतरन्न हैं, भगनान् ही सबकी गित हैं, भगनान् ही सर्वका गित हों को रेक्य गुणनिघान, सोन्दर्भ, माधुर्य और ऐक्यर्यकी निषि, ज्ञान और वैराग्यके खरूप, आनन्द-कन्द-विम्रह हैं और इतना सब होते हुए भी वे हमारे परम सुद्ध हैं, हमें गिछे लगानेके छिपे सदा हाय पसारे खड़े-खड़े हमारी बाट देखा करते हैं— इस वातको जान छेनेपर सकामी या अकामी, विषयी या मुसुश्च, पायक या सिद्ध, कीन पेसा पुरुष्ठ हों ने भगनान्यों छोड़कर एक ध्रणार्थके छैं भी इसरेको भवे " हम नहीं भवते, इसका कारण यही है कि हमने उनके प्रमावको जाना नहीं है। हुना है तो उसपर विवास करों, और निरन्तर मन-वाणी-दारीरसे केवछ उन्हीं परम प्रियतम भगनान्का भवन

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पर्व दैवीमभिजातस्य भारत॥
(१६। १-३)

'हे मारत ! निर्भयता, अन्तःकरणकी शुद्धि, भगवान्के खरूपमें निरन्तर दृढ स्थिति ( आसिकता ), दान, इन्द्रियसंयर, यज्ञ, स्वाच्याय, तप, सरङ्कता, अहिंसा, सत्य, क्रीधहीनता, त्याग, शान्ति, किसीकी निन्दा या चुगळी न करना, सब प्राणियोंपर दया, छोभरहित होना, कोमछता, ईश्वर और शाखिकह कर्मोमें छज्जा, अच्छळता, तेज, हामा, धैर्य, श्रीच, अद्रोहिता और अभिमानग्रन्यता—ये सब गुण देवी सन्यदाको प्राप्त हुए पुरुपमें रहते हैं । यह देवी सम्यन्ति भक्तमें ही रहती है । इसिळिये मक्तोंको 'देव' कहा गया है ।

हो भूतसर्गों होकेऽसिन् दैव आसुर एव च। विष्णुर्भकः स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्यथः॥

(पगरुराग)
'इस जगदमें दो प्रकारके जीव हैं । एक देव और दूसरे आधुर । जो भगवान्के भक्त हैं, यह देव हैं, जो भक्त गहीं हैं, वहीं आधुर हैं ।'

सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीयः॥ ७६॥

१ वहाँ 'विष्णुभक्त' बन्दरे शास्त्रानुसार भगवान्के किन्दीं मी नामरूपका सारिवक भक्त समझना चाहिये । भगवान्के नामरूपीमें भेद मानना वो अपराप ही माना गया है ।

होकर भजनमें लगे कि वहीं तम्हें उस दिव्य आनन्द माधर्य-सोन्दर्य-सागरकी झाँकी बीच-बीचमें दीखने टगेगी, पिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा । ऐश्वर्यंत्री ओर दृष्टि ही नहीं जायगी---ओर कहीं ऐश्वर्यकी कोई वासना रह भी गयी तो समस्त ऐश्वर्योका खजाना उनके चरणोंमें ही तुम्हें मिल जायगा । इसीलिये निपयासक्तिरूपी व्यभिचारको त्यागकर उस एकमात्र प्राणाराम प्रियतम प्रभुकी प्यारी पतिव्रता पत्नी वन जाओ । इसी-लिये श्रीसुन्दरदासजी महाराजने कहा है-

> पतिहासँ प्रेम होय, पतिहासूँ नेम होय, पतिहीसँ छेम होय, पतिहासँ रत है। पति हा है अग्य-जोग, पति ही है रसभोग, पतिहासँ मिटे सोग, पतिहांको जत है। पतिहाको ग्यान ध्यान, पतिहाको पुछ दान, पति हा है तार्थमान, पतिहाको मत है। पति यिन पति नाहि, पति विनु गति नाहि, 'सन्दर' सक्छ विधि, एक प्रतिमत है। बलको सनेहा भीन विद्युरत सनै प्रान,

> मनि वितु अहि जैसे जावत न लहिये। स्वातिविद्यको सनेहा प्रगट जगत माहिः ण्क साप दमरो सु श्रातशह कहिये॥ रविको सनेहा पुनि कमछ सरोवरमें। ससिको सनेहा हू चकोर जैसे रहिये।

तेसे हा 'सुन्दर' एक प्रसुस् सनेह जोर, और बच देशि काह और नाहि वहिये ॥ करो; मनसे सारी चिन्ताओंको दूर कर दो । समस्त चिन्तनोंसे चित्तको मुक्त कर दो । जैसे छोटा शिशु माँकी गोदमें जाकर निश्चिन्त हो जाता है ऐसे ही प्रभुके दास बनकर निश्चिन्त हो जाओ ! जिसके रखवारे राम हैं, उसे किस बातकी चिन्ता होनी चाहिये। सब कुछ छोडकर, सबकी आशा त्यागकर, भगवानके सामने सबको तुन्छ मानकर, उस दिव्यातिदिव्य मधुर सधारसके सामने जगत्के सारे रसींको फीका समझकर, उस कोटि-कोटि कन्दर्पदर्पदछन, सौन्दर्यसार श्यामसुन्दरके खरूपके सामने जगत्की समस्त रूपराशिको नगण्य मानकर उसीके भजन-में लग जाओ, चित्तको उसीके अर्पण कर दो, सर प्रकारसे उसीपर निर्भर हो जाओ, मनसे उसीका स्मरण करो, बुद्धिसे उसीका विचार करो, वाणीसे उसीके गुणानुबाद गाओ, कानोंसे उसीफे गुण और टीटाओंको सुनो, जीभसे उसीके प्रसादका रस को, नासिकासे उसीकी पदपबपरागगन्यको सूँघो, शरीरसे सर्पत्र उसीके स्पर्शका अनुभव करो, नेत्रोंसे उसी छविधामकी छविकी सर्वत्र सर्वदा देखो, हायोंसे उसीकी सेवा करो, तन-मन-धन सब लमीके अर्पण कर दो ।

जनतक तुम जगत्के पदार्योको अपने मानते रहोंगे, उनमें ममद रहोंगे, तनतक कभी निश्चिन्त नहीं हो राजोगे; ये नारामान क्षणमहुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुन्हें निश्चिन्त नहीं होंगे देंगे, इनपरसे गगद और आसक्तिको हटा छो; ये जिनकी चीजें हैं, उन्हें सौंप दो; वस, जहाँ तुमने इनको भगवान्के समर्थण निया कि यही निश्चित्त हो गये। फिर न नाराका भय है, न अभावकी

#### आनन्दकन्द

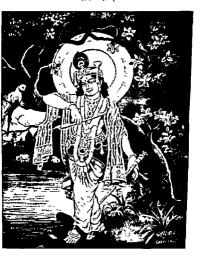

आजको रूप लग्ने बजराजको आजि आँसिनको पल पायो।

# प्रेमा भक्तिका फल श्रीर भक्तिकी मर्वश्रेष्ठता

स कीर्त्यमानः शोधमेवाविर्भवति अनुभावयति

च भक्तान् ॥ ८० ॥

८०-वे भगवान ( प्रेमपूर्वक ) कीर्तित होनेपर शीघ

ही प्रकट होते हैं और भक्तोंको अपना अनुभव करा देते हैं।

इससे पहले सूत्रके अनुसार अनन्य भजन करनेसे भगवान् शीप्र ही साक्षात् प्रकट होकर भक्तको अपने खरूपका अनुभन

करा देते हैं । यहाँ 'आविर्भवति' शब्दसे भगवान्का अखिल दिव्य सोन्दर्य-माधुर्य-रससार सामाररूपमें प्रकट होना समझना

चाहिये । वस्त्रत निर्मुण-समुण और निराकार-साकारमें कोई भेद नहीं है । यही मन-बुद्धिके अगोचर बस हैं, वही सृष्टिकर्ता

सगुण निराकार विमु हैं, वही जगदात्मा हैं, वही श्रीराम और

श्रीकृष्ण हैं, वही महाशिव, महाविष्णु, महादेवी हैं; वही यह विराट पुरुप हैं। उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब रसीले, हठीले भक्तके प्रेमका आकर्षण होता है तब वह अपनी दिल्याहा-दिनी शिक्तको निमित्त बनाकर दिल्य चिन्मय बस्न, माला, गन्ध, आयुध, आयुषणादिसे सुसिजित सौन्दर्यनिधिकरपूर्वे प्रकट होकर मक्तको स्तार्वे करते हैं।

सगुनहिं अगुनहिं नहि नछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ अगुन स्रह्म अलख अञ जोई। भगतप्रेम यस सगुन सो होई॥

परन्त यह बात नहीं है कि यह रूप जगत्-प्रसुविनी माया-द्वारा निर्मित होता है ! इसमें सभी चीजें दिव्य, शुद्ध, नित्य, चिन्मय और मगबरखरूप होती हैं। इसीसे इस दिव्य रसमय खरूपके सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियोके मरे हुए मन भी जीवित होकर इस खरूपकी एक-एक वस्तुपर मुग्ध हो जाते हैं। जिन इन्डियोंके विकाररूप रूप, रस, गन्न, शब्द, स्पर्शसे मुमुक्ष-अवस्थामें ही चित्त उपराम हो जाता है उन्हीं रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शके प्रति मुनियो और आत्मज्ञानियोंका आकर्पित होना यह सिद्ध करता है कि भगवान्के दिव्य खरूपके ये रूप, रस. गन्ध, शब्द, स्पर्शादि विषय मायाके कार्य त्रिगुणोंसे उत्पन्न नहीं हैं। ये सर्वगुणसम्पन्न और सदा निर्गुण प्रभुके खरूप हो हैं । इसीसे मुनिगण इनपर मोहित हो जाते हैं । इसीटिये वेटान्त-के प्रधान आचार्य श्रीराङ्कराचार्य भगनान श्रीकृष्णके सम्बन्धमें कहते हैं—

ब्रह्माण्डानि वहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् चरसयुतानदर्शयदः विष्णुनशेषांश्च यः। शम्भूर्यचरणोदकं खशिरसा धत्ते स मूर्तित्रयात् फ़ष्णो वै प्रथमस्ति कोऽप्यविकृतः सम्बन्मयो नीलिमा ॥

'जिन्होंने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अलग-अलग अद्भत ब्रह्मा, वःसोंसहित समस्त गोप तथा निभिन्न ब्रह्माण्डों-के सत्र विष्णुखरूपोंको दिखाया, जिनके चरणोदकको श्रीशम्स अपने सिरपर धारण करते हैं वे श्रीवृच्ण त्रिमूर्ति (ब्रह्माण्डोंमें विभिन्न खरूपोंसे शासन करनेवाले अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश) से अलग ही कोई अनिकारिणी सचिदानन्दमयी नीलिमा हैं।

एक बार दिव्य वैकुण्ठजोकमें भगनान् श्रीमहानिष्णुके समीप नित्य आत्मनिष्ट सनकादि ऋषि पधारे । व्यों ही वे भगनान्के सामने पहुँचे और उनके खरूपकी ओर देखा कि मुग्ध हो गये। भगतानकी सन्दरता देखते-देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तप्त ही नहीं होते थे। भगवान्के सौन्दर्यने ही उन्हें मोहित किया हो सौ नहीं, प्रणाम करते समय कमलनयन श्रीहरिके पादपद्मपरागसे मिळी हुई तळसी-मञ्जरीकी सगन्य वायके द्वारा नासिकामार्गसे ज्यों ही मुनियोंके अन्तरमें पहुँची कि उन नित्य अचल्रूपसे ब्रह्मानन्द-का अनुभव करनेवाले मुनियोंका हृदय क्षुच्य हो गया, उस स्रगन्धकी और खिंच गया, उसपर मोहित हो गया और आनन्दसे सनके रोमाञ्च हो आया—-

तस्यारियन्द्रनयनस्य पदारियन्द्र-किञ्जलकमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेपां

संक्षोममक्षरजुपामपि विचतन्वोः॥

(धामझागवत ३। १५। ४३)

यही हाल भगनान् श्रीराम-ल्हमणके खरूपनो देखकर महाविद्वरिष्ठ ज्ञानिश्रेष्ठ निदेह जनकका हुआ-मुरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विसेखी। प्रेममगन सन खानि नृष, करि विवेक घरि धीर। बोलेड सुनिषद नाह सिर, गदगद गिरा गैंभीर II उस रूपराशिके सामने आते ही विदेहका ज्ञान मानो मुर्छित हो गया, देहकी सुधि जाती रही, आँखोंमें आँस आ गये। जनकजीने देखा, यह क्या हो गया ! वाल्जोंके सौन्दर्यपर-नेत्रोंके विषयपर जनकके मनमें मोह कैसा विवेकसे, धीरजसे अपनेको सँभाटा; परन्तु पूछे विना नहीं रहा गया । विश्वामित्रजीके चरणोंमें प्रणामकर राजाने बोलना चाहा, परन्तु विवेक हृदयकी द्रपताको दूर नहीं कर सका, योलते-बोछते ही वाणी गद्गद--और भरी भरी हो गयी ! राजाने अपनी हालतका बयान करते हुए क्या पूछा, जरा सुनिये---

कहहु नाथ सुद्दर दोउ बालक । मुनिकुलतिलक कि नृपकुरपालक॥ प्रहा जो निराम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि की सोइ लावा ॥ सहज बिरागरूप सन मोरा। थकित होत निमि चंद चकोरा॥ तात प्रमु पूछी सति माऊ। कहतु नाथ जनि करह दुराऊ॥ इन्हेंडि बिलोकत अति अनुरागा । वरवस बहासुखिह भग स्थागा ॥

## भेमा मक्तिका फल और मक्तिकी सर्वश्रेष्ठता १७३ मुनिने मुस्तराते हुए राजाके अनुमानका समर्थन किया।

इस प्रकार जिस खरूपको वार-वार देखकर भी देखनेकी इच्छा बढ़ती ही रहती है, वह बुळ विटक्षण ही वस्तु है । संसारमें कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसे बार-बार देखनेपर भी देखनेकी इच्छा बड़े । अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तके देखनेकी इच्छा प्रवल होती है, उसके मिलनेपर प्रपम दर्शनमें तो बड़ा ही भानन्द होता है: पर फिर ज्यों-ज्यों वह दर्शन सुलम होता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चटा जाता है । परन्तु भगत्रानुका सीन्दर्य ऐसा है कि उसे देखते-देखते कमी तृप्ति ही नहीं होती । ज्यों प्रेमी भक्तका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है त्यों ही भगनान्की सीन्दर्यछटा भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। पछ-पड़में नया-नया सीन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक माधुरी दिखायी देती है । ऐसा वह भगनान्का खरूप मायिक नहीं होता । यह सर्वेषा दिव्य होता है, और जिस क्षण वह भक्तके सामने उसके प्रेमके आकर्षणसे प्रकट होता है उसी क्षण उसे दिव्यभावापन करके अपने खरूपका अनुभव करा देता है । जबतक वह माधरी सामने रहतो है. तबतक मक्त किसी दिव्य राज्यमें रहता है। उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस कार्टमें वह सिवा भगवान्के माधुर्यके और कुछ भी नहीं देखता. सनता । वह तन्मय हो जाता है । और उसे भगगन्का यथार्थ अनुभव हो जाता है।

त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी॥ ८१॥

८१—तीनों (कायिक, वाचिक, मानसिक) सत्योंमें (अथवा तीनों कालोंमें सत्य भगवान्की) भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है ।

त्रिसत्य कार्षिक, वाचिक और गानसिक सत्यको कहते हैं। देवर्षि नारदक्षीको तीनों सत्योंसे भक्तिको श्रेष्ठताका अनुभव हो चुका है। अतर्व वे बार-बार यह घोषणा करते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वास्तवमें बात भी ऐसी ही है। उपनिषद्में भी इसी प्रकार बोषणा की गयी है—

सर्वोपायाम् परित्यस्य भक्तिमाश्रयः। भक्तिनिद्यो भव, भक्तिनिद्यो भव । भक्त्या सर्वेसिद्धयः सिद्धवन्ति भक्त्यासाध्ये न किञ्चित्रस्ति ।

( त्रिपाद्विभूतिनारायणीपनिपद्)

'सन उपायोंको छोड़कार भक्तिका ही आश्रय छो । मिक्कि निष्ठ होओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ । मिक्किसे सन सिहियाँ सफल हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्तिसे न होती हो।' मुक्ति भी मिळती है और मुक्तिदाता भगवान, सगुणरूपसे भी साप खेळते हैं। सर्व भगवान्से श्रीमुखके वचन हैं—

यथान्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येघांसि भससात्। तथा महिषया भक्तिरुद्धवैनांसि छत्त्रद्वाः॥ (श्रीमद्वाः १२ । १४ । १९) प्रेमा-भिक्तका फल और भिक्तकी सर्वश्रेष्टता १७५ 'हे उद्वव ! जैसे जोरसे जली हुई अग्नि काठके देखों भस्म

कर डाटती है बैसे ही मेरी भक्ति सब (छोटे-बडे) पार्पीके समूहको जटा देती है।' भक्तके साधनकी रक्षा मगरान् करते हैं, और टसके

फटस्स्स्प अपनी प्राप्ति भी आप ही करना देते हैं। और सनका इसमें अधिकार है। अतएव मिक्तसे श्रेष्ट और क्या होगा है भगनान्ने इसीलिये शीमद्भगवहीतामें भी जगह-जगह मिक्ति प्रशंसा की हे। और वारहर्वें अध्यायमें तो मकको 'युक्ततम' तक कह दिया है। इसीलिये यहाँ देवपि नास्य ताल ठोंक-ठोककर मुक्तकण्टसे वश्रगम्भीरस्वरसे घोषणा करते हैं कि काथिक, वाचिक मानस तीनों सल्योमें अथना निकालमें सल्य भगवान्की मिक्त ही सर्वश्रेष्ठ है, मिक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।

गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणा-सक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्सख्यास-क्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्ति-रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ॥ ८२ ॥

८२-यह प्रेमस्था भक्ति एक होकर भी १ गुणमाहात्म्या-सक्ति, २ रूपासक्ति, ३ यूजासक्ति, ४ सरणासक्ति, ५ दाखा-सक्ति, ६ सरूयामक्ति, ७ कान्तासक्ति, ८ वात्सल्यासक्ति, ९ आत्मनिवेदनासक्ति, १० वन्मयतासक्ति और ११ परम-

विरहासक्ति-इस प्रकारसे, ग्यारह प्रकारकी होती है।

जो महात्माजन प्रेमरूपा भक्तिकी पूर्णताको पहुँच जाते हैं, उनमें तो यह सभी आसक्तियाँ रहती हैं। जैते श्रीमजगोपियोंमें थीं; जिनका उदाहरण देवपि नारदजी पहले दे चुके हैं। सबका विकास नहीं होता तो अपनी-अपनी हचिके अनुसार हम्मेंसे केवल एक, या एकापिक मार्थोसे भगवान्त्रे साथ प्रेम किया जाता है। प्रेम एक ही वस्तु है, इसलिये इन प्रेमियोंमें, प्रेमासक्तिक भेदसे किसीमें उँच-नीचकी भावना नहीं करनी चाहिये।

इत भिन्न-भिन्न आसिक्तिमेंसे भगवान्त्रों भनवेवाठे असंस्य मक्त हो गये हैं । उदाहरणके स्थिये कुछ नाम यहाँ दिये जाते हैं— १-गुपमाहरक्ष्यासक भक्त-देवपि नारद, महपि वेदस्थास, शुकदेय, याजवल्क्य, काकशुश्चिष्ट, शेप, सूत, शौनक, शाण्डिल्य, भीष्य, अर्जुन, परीक्षित, हुथ, जननेजय आदि। २-क्यासक भक्त-भिष्टाके नर-नारी, राज्ञ जनक, दण्डका-रण्यके कृषि, जनगरियाँ आदि।

३-पूजासक अक-श्रीटविभीजी, राजा पृथु, अम्बरीय, श्रीमरत-जी आदि ।

४-सरणासक मक-ग्रहादजी, धुवजी, सनकादि । ५-दास्यासक मक-श्रीहद्गान्जी, अक्रूजी, शिद्धरजी आदि । ६-सरुयासक मक-अर्डुन, उदय, सञ्जय, श्रीदान, सुदामादि । ७-काम्तासक मक-अर्डुन, उदय, सञ्जय, श्रीदान, सुदामादि ।

८-वास्सव्यासक्त भक्त-वहन्य-अदिति, सुतपा-वृश्चि,मनु-शतक्षपा, दशरभ-कोसत्या, नन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी आदि । ९-आत्मिनिवेदनासक्त भक्त-श्रीहनूमान्जी, राजा अम्त्ररीय, राजा विट, विभीपणजी, शिवि आदि ।

१०-तन्मयतासक भक्त-याज्ञवस्त्रय, गुक, सनकादि ज्ञानीगण अथवा कीण्डिन्य, सुतीक्षण आदि प्रेमी सुनिगण ।

११-परमधिरहासक भक्त-उद्भव, अर्जुन, अजके नर-नारी।

श्रीगोपीजनोंमें प्यार्हों प्रकारके प्रेमका विकास था । परन्तु उपर्युक्त भक्तोंमें एक-एक प्रकारके ही प्रेमका विकास था सो वात नहीं है । जिस भावकी प्रधानता थी उसीमें उनका नाम लिख दिया गया है ।

इत्येवं बद्दित जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारच्यासशुकशाण्डिल्यगर्गविष्णुकौण्डिन्यशेपोद्ध-वारुणिबलिह्यमद्विभीपणावयो भक्त्याचार्याः ॥८३॥

८२-कुमार (सनत्कुमारादि), वेदच्यास, शुकदेव, शाण्डित्य, गर्ग, विष्णु, कॉण्डित्य, शेर, उद्भय, आरुणि, विल, इन्समान, विभीषण आदि भक्तितत्त्वके आचार्यगण लोगोंकी निन्दा-स्तुतिका कुछ भी भय न कर (सव) एकमतसे ऐसा ही कहते हैं (कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हैं)।

देवर्षि नारद भक्तितःबके प्रधान-प्रधान आचार्योका मत देकर अपने कपनकी पुष्टि करते हैं। ये सभी महापुरुप भक्ति-तस्बके द्वाता और आचार्य हुए हैं। सनखुआर नित्य 'हरिशरणम्' मन्त्रका जाप करते रहते हैं और भक्तिमार्गके प्रधान प्रवर्तक हैं। भगवान् श्रीवेदव्यासने अठारहों पुराणोंमें भक्तिको ही मुख्य बतलाया है, उनका श्रीमद्भागवत तो भक्तिकी खानि ही है। श्रीशुक्तदेवजीको भक्तिका क्या कहना ! भक्तिरसप्रधान श्रीमङ्गागवत उन्हींके मुखसे निकटा हुआ सुधासमुद्र है। महर्षि शाण्डिल्यके मक्तिसूत्र ही उनके भक्तितत्त्वके एक प्रधान आचार्य होनेका प्रमाण दे रहे हैं । महर्षि गर्मकी गर्मसंहितामें भक्तिका प्रवाह बहुता है। महर्षि विष्णु प्रधान स्पृतिकार थे। एक विष्णुसामी प्रसिद्ध भक्तिसम्प्रदायके आचार्य हुए हैं। कौण्डिन्यजीने तनमयतासक्तिमें सिद्धि प्राप्त की थीं ऐसा माना जाता है। भगवान, शेपजी तो दिन-रात सहस्र मुखोंसे हरिगुणगान ही करते हैं। आप दास्यभाव-के परम आचार्य हैं। दासखरूप ल्व्मणके रूपमें आपने ही अवतार टिया था । उद्भवजी महाराज भगवान् श्रीकृष्णके प्रधान सखा ये । आरुणिको निम्बार्कका नामान्तर मानते हैं, आप युग्छ खरूपके उपासक थे । राजा बिंग सर्वात्मनिवेदनासक्तिके मूर्तिमान खरूप हैं, इनके भक्तिवडसे भगवान्ने खर्य इनका द्वारपाड वनना स्वीकार किया था । प्रातःस्मरणीय मक्तराज श्रीहनुमानुजीका दास्यभाव प्रसिद्ध है । महाभाग विभीपणजीने भक्तिके प्रतापसे भगवान् श्रीरामचन्द्रका सस्य प्राप्त किया था। इन भक्तिशास्त्रके सभी आचार्योने होगोंकी निन्दा-स्तुतिकी कुछ भी परवा न कर भक्तिको महिमा गायी है । और अपने जीवनद्वारा भक्तिको सर्व-श्रेष्टता सिद्ध की है । इन्होंके मतके अनुसार श्रीनारदर्जी भी निर्भय होकर भक्तिका इंका यजा रहे हैं।

प्रेमा-मक्तिका फल और मक्तिकी सर्वश्रेष्ठता १७९

य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धत्ते स प्रेष्ठं रुभते स प्रेष्ठं रुभत इति ॥ ८४ ॥

८४-जी इस नारदोक्त शिवानुशासनमें विधास और श्रद्धा करते हैं वे श्रियतमको पाते हैं, वे श्रियतमको पाते हैं।

अवत्रम मिनिशालको व्याख्या करके अब स्त्रमार उसका फल वर्णन करते हैं। देवर्षि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए एरम कल्याणमय उपदेशपर या मिनितरने आदि आचार्य साक्षाद मगनान् श्रीशिवजीने किये हुए उपदेशपर विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे मगनान्को 'श्रियतम' रूपसे प्राप्त करते हैं। विश्वास और श्रद्धा हुए विना तो कुछ मी नहीं होता। संश्यातमान्का तो पतन ही होता है—संश्यातमा निनस्पति'। किर, विश्वास और श्रद्धा करते ही होता है—संश्यातमा निनस्पति'। किर, विश्वास और श्रद्धा करते ही होते हिये साधन होता है, अत्यव्य तिश्वास और श्रद्धा करके मिनि करते हिये साधन होता है, अत्यव्य साधनोंद्धारा मगनान् अन्यस्य रूपमें प्राप्त होते हें परन्तु मिन्हारा तो वे 'शियतम' रूपमें मिलते हैं। यह प्रेम ही चरम या प्रक्रम पुरुषार्य है, जिसमें मोक्षका मी संन्यास हो जाता है। यही जीनमका परम फल हैं।

बोलो भक्ति, भक्त और भगवान्की जय ! श्रीकृष्णार्पणमस्त ।





### गीताप्रेसकी गीताएँ गीता-[श्रीवाक्तभाष्यका सरङ हिन्दी अञ्जवद ] इसमें मूङ,

| माध्य आर माध्यक सामा हा श्रम दिया गया है, श्रात              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| स्मृति इतिहासीके उद्धत प्रमाणीका सरस्य अर्थ दिया गया         | ę    |
| श्रीर गीतामें भाषे हुए इर एक शब्दों की पूरी सूची है          | ١    |
| पृष्ट ५१९, ३ चित्र, मू० साधारण जिल्द २॥) बदिया जिल्ह         | ( RN |
| गीता-मूछ, पद्रत्वेद, शन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी,        |      |
| प्रधान और सूचम विषय एव स्थागसे भगवस्थातिसहित, मोटा           | ſ    |
| टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपहेकी जिल्द, ५७० प्रष्ट,           | ,    |
| चार बहुरग चित्र, मृत्य                                       | 11   |
| गीता-गुजराती टीका, गीता न० २ की तरह,-मू०                     | 31   |
| गीता-मराठा टीका, हिन्दींची १।) घाळाके समान, मू॰              | 31   |
| गीता-प्राय सभी विषय १६) वालाके समान, विशेषता यह है कि        |      |
| रळोकोंके सिरेपर मावार्थ छुपा हुआ है, साइज भार टाइप           |      |
| कुछ छोटे, पृष्ट ४६८, मूल्य ॥≶) सजिब्द                        | 111= |
| गीता-यगला टीका, यह भी हिन्दीकी 111=) वाली गीताकी तरह         |      |
| छापी गयी है। मूल्य १) सजिल्द                                 | 31   |
| र्गाता-रहोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय और        |      |
| ध्यागसे भगवत् प्राप्ति नामक निवन्धसहित, साइज मभीका,          |      |
| मोटा टाइप, प्र॰ ३३२, सचित्र, मृत्य ॥) सजिल्द                 | 尴    |
| गीता-सूची-(Gita List) ससारकी धनुमान २००० गीवाओं              |      |
| का परिचय । गृह्य                                             | n)   |
| गीता-मूळ, मोटे अश्वरवाली, सचित्र, मूख्य 🗠 सजिल्द 🔹           | 15)  |
| गीता-भाषा-इसमें रहोक नहीं हैं, केवह भाषा है, अक्षर मोटे हैं, |      |
| १ चित्र, मूच्य ।) सजिल्द                                     | 1=)  |
| गीता-श्रयरी सन् १६३५ की, मू॰ ।) स॰                           | 1-)  |
| गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साहज, सभी विषय ॥) वालीके         |      |
| समान, ३५२ प्रष्ठ, मूल्य =)॥ सजिब्द                           | E)11 |
| गीता-मूल, विष्युसहस्रनामसद्दित, सचित्र स्रौर सजिल्द          | =)   |
| गीता-मूळ, ताबीजी, साइज २×२॥ इञ्च सजिल्द                      | =)   |
| गरा—गीनापेस गोसन                                             | 113  |

- श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित प्रस्तकें-१ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोटा एण्टिक
- कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, मृह्य प्रचारार्थ केवल ॥=)सजिहर ॥।-) इसके ११००० के तीन संस्करण हो गये। २ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग २)-सिचन्न, पृष्ट ६३२, मोटा पृण्टिक
- कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, नृहय प्रचारार्थ केवल ॥।=) स॰ १=) मात्र । ऐसी उपयोगी, सुन्दर और ज्ञानप्रद पुस्तकें कचित् ही मिलती हैं।

तस्व-चिन्तामणि दोनों भाग हेनेबालोंकी नीचेकी पुस्तकें नं० ४ से १० तक लेनेकी एक प्रकारसे आवश्यकता नहीं, न्योंकि इनके लेख इन दोनों में आ गये हैं।

३ परमार्थ-पत्रावली-(सचित्र) करवाणकारी ११ पत्रींका छोटा-सा संब्रह, खुपाई आदि भी साफ है, पृष्ठ १४४, मृहय

८ गीता-निवन्धावली-गीताकी घनेक वार्ने समक्तेमें वा जाती हैं ≈)॥

५ सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-साकार और निराकारके भ्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्णन, मुख्य

६ गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-विषय स्पष्ट है। मू०-)॥ 9 श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-(सचित्र) इसमें मगवानुकी प्रायंना तया मानसिक

पूजा भादिका वर्षन है। २ रंगीन चित्रसहित, मूल्य ८ त्यागसे भगवत्प्राप्ति-जिज्ञासुत्रोंका प्यप्रदर्शक है। मृ०-) सगवान क्या हैं ?-इसमें परमार्थतत्त्व भर देनेकी चेष्टा की गयी है-)

१० धर्म क्या है ?-नामसे ही पुस्तकके विषयका पता लग जाता है )। ११ गीताका सुरुम विषय-श्रर्यात् गीताके सम्पूर्ण श्लोकीकी विषय-स्ची, पाकेट-साइज, मृल्य

१२ शक्तल गीता-छडकोंके गाने एवं नित्य पाठ करने योग्य सरछ हिन्दीमें गजलके दक्षपर गीताके १२ वें स०का अनुवाद है, सू॰ आघा पैसा

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

#### श्रीहतुमानश्रसादजी पोद्दारदारा सम्पादित सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें—

रै-मक्त बालक-५ चित्र, एण्टिक कागज, १४८०, मू॰ ।-); इसमें गोविन्द, मोहन, घन्ना, चन्द्रहास और सुधन्याकी क्याएँ हैं।

गोविन्द, भोहन, घन्ना, चन्द्रहास ओर सुधन्याकी कथाएँ हैं। २-भक्त नारी-६ चित्र, एष्टिक कागज, वृष्ठ ८०, मृ॰ ।-); इसमें

शारी, मीरावार्ड, जनावार्ड, करमैतीबार्ड और रावधाकी कथाएँ हैं। ३-भक्त-पञ्चरहा-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९८, मू॰ I-); इसमें राजाय, दामोदर, गोपाल,शान्तीवा और नीलान्यरहाककी कथाएँ हैं।

खुनाय, दामोदर, गोपाल,शान्तीना और नीलाम्बरदायको कथाएँ है। ४-आदर्श सक्त-७ चित्र, एष्टिक बागज, पृष्ठ १११, मू॰ ।-); इसमें

४-आद्दा सक्त-ा पथ्य, पान्द्रक कागना ४४ ८८४, न् १० १८), इसम पित्रितीनदेव,अम्बरीय,भीम्म,अर्बुन,गुदामा और पिकको क्याएँ हैं ५-सक्त-चन्द्रिका-चुन्दर ७ विक, पण्टिक कागन, १४ ९६, हालहोगे छपी है, मू० १८), इसमें साध्यी सस्दाई, महाभागवत श्रीज्योतियन्त, सक्तवर विट्ठादासनी, रीनवन्धुदास, मक्त नारावणदास और वन्धु महानिक्की सुन्दर गामाएँ हैं।

६-अक्त-ससरक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०५, अभी नयी छपी है, मू॰ I-); इसमें दामाची पत्त, मणिदास माली, कूता कुस्तर, परमेष्ठी दर्जी, रखु केबट, रामदास चमार और सालनेगकी कमायेँ हैं। ७-अक्त-सुसुध-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९९, नयी छपी है,

मू॰।-); इसमें जगनायदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोथिन्ददास और हरिनारायणकी क्याएँ हैं।

८-प्रेमी मक्त-७ चित्र, एण्टिक कागल, पृष्ट १०३, नथी छपी है, मृ० ।-), इसमें विस्तमञ्जल, जयदेय, रूप-सनातन, हरिदास और स्तुनायदासकी कथाएँ हैं।

९-यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ-२ चित्र, इष्ट संख्वा ९२, हाल्हीमें मकाश्चित हुई है, मूल्य 1), इसमें साध्यी रानी एकिजावेच, साध्यी कैपेरिन, साध्यी रोवों और साध्यी हुदसाकी जीयनियाँ हैं।

ये बूढ़े बालक, स्त्री पुरुष सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और विक्षापद पुसर्के हैं।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

#### श्रीहनुमानप्रसाद्जी पोद्दारकी कुछं अन्य पुस्तके

विनय-पत्रिका-(गो०तुलसीदासजीकृत) सटीक, सचित्र मू० १) सजिल्द १।) नैयेय-सचित्र मृ० ॥=) सजिल्द ।॥-) तुलसीदल–सचित्र मृत्य ॥) सजिल्द ॥⊜) मानव-धर्म-मृ० साधन-पथ-सचित्र म० =)|| भजन-संबद्द पाँचवाँ माग (पत्र-पुष् सचित्र मू॰ स्त्री-धर्मप्रश्लोत्तरी-सचित्र मृ० गोपी-प्रेम-सचित्र, मृ० आनग्दकी लहरें-सचित्र मू० -)11 मनको यश करनेके उपाय-मु॰\*\*\* ब्रह्मचर्य-मू॰ समाज-सधार-म० दिव्य सन्देश-म०

<del>\_\_\_\_\_</del>\_

#### श्रीमुनिलालजीद्वारा अनुवादित अन्य — पुस्तकें — श्रीविष्णुपुराण-सटीक, बड़ा आकार, १० ५५०, चित्र ८, मूल्य साधारण जिल्द २॥), कपड़ेकी जिल्द 3(11)

अध्यातमरामायण-सदीक, बदा आकार, पृ० ४०२, चित्र ८, मूल्य माधारण जिल्द १॥।), कपडेकी

۲)

(1)

1)

s)

19)

)III

गीतावली-शीतुलसीदासभी विरचित, सटीक, ए॰ ४६०, चित्र ८, मू॰ १) सजिल्द

पकादश स्कन्ध-सटीक, सचित्र, ए० ४२०, मू० III) मजिल्द **र्दशाचास्योपनिषद्-**मानुवाद शाहुरभाष्यसंहित, सचित्र, पृ•

५०, मृत्य केनोपनिपद्-सानुबाद शाङ्करमाध्यसहित, सचित्र, १० १४६, मू० कठोपनिपद-सानुवाद शाहरमाध्यमहित, सचित्र, १० १७२, मू० ॥-)

मुण्डकोपनिषद्-सानुनाद शाङ्करमाध्यसहित, सचित्र, पृ० १३२, मू

प्रश्नोपनिपद-सानुबाद शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र, पृ० १३०, (@)

विवेत-जुडामणि-सरीक, मचित्र, दूसरा सस्करण, पृ० २२५, मू० 100 प्रवीधसुधाकर-सटीक, दो चित्र, दूसरा सस्करण, १०८०, मृ० (≈)

अपरोक्षानुभूति-सटीक, सचित्र, मृ• =)II

रामगीता-स्टीक, दूसरा सस्करण, मू॰ = पता

ंधर्म-का-धर्म सजावट-की-सजावट और ज्यापार भी

## चित्र

छोटे-पड़े रंगीन और सादे चित्र

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु, श्रीशिव भीर श्रीशाक्तिके दिव्य दर्शन जितको देखकर हमें अगवान् याद आवें, वह वन्तु हमारे किये तंत्रहणीय है। किही भी उपायते हमें भगवान् सदा सत्त्व होते रहें तो हमारा धन्यभाग हो। अक्तें वाह भगवान्हे सक्रप एवं उत्तर साहा भावान्हे स्वत्र प्रदेश कर सहस्य एवं उत्तर सहार सामने रहें तो उन्हें देखका योगी होता होता होते हमें सम्मान स्वापने हमें हो उन्हें देखका योगी देखें हमारा मन भगवन्य सामने सामने उत्तर हाता है और

हम सांसारिक पाप-तार्यों को मूछ जाते हैं।

ये सुन्दर चित्र किसी ब्रीम इस उद्देश्यको पूर्ण कर सकते हैं।
इनका संग्रहकर प्रेमसे जहाँ आपकी दृष्टि निरम्प पहती हो। वहाँ परमें, वैदेक-से और मन्दिरोम छनाइये एवं चित्रीक यहाने मतावानुको यादकर अपने मन-माणको प्रकृतिश कृष्टिकों । मतावानुको मोहिनो मतिका ध्यान क्षीजिय।

| ~ ~  | ~ _     |
|------|---------|
| ासना | क्र स्त |
|      |         |

| साइन भीर रम   | र से ११<br>तक | १२ से<br>९९ तक<br>प्रतिदर्जन | १०० से<br>४९९ तक | ५०० से<br>९९९ तक<br>प्रति | प्रति एव |  |  |
|---------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------|--|--|
| १८×२२, स्मीन  | (a)           | १ =)                         | १०)              | शॅच सौ                    | हजार     |  |  |
| १५×२०, सुनहरी | <b>=</b> )    | (=1)                         | (2               | 80)                       | 64)      |  |  |
| १५×२०, रगीन   | =)            | (≥ <u> </u>                  | (0)              | <b>३२)</b>                | (e)      |  |  |
| १०×१५, सुनहरी | -)            | 11-)                         | ₹)               | <b>१३</b> )               | २५)      |  |  |
| १०×१५, रगीन   | )m            | 1=)111                       | રાા)             | ११)                       | ₹0)      |  |  |
| ७॥×१०, सुनहरी | )m            | 1=)111                       | રા)              | ११)                       | ₹0)      |  |  |
| ७॥×१०, रंगीन  | )11           | 1)11                         | ₹)               | (2                        | 14)      |  |  |
| ५×७॥, रगीन    | 1(            | =)1                          | (१               | <u>4)</u>                 | १०)      |  |  |

#### चित्र-सूची अलग मँगवाइये ।